पुराने द्वापे का असली बङ्ग

## \$690[[4]



देहाती पुस्तक भेडार बावडी बाजार दिल्ली-६



### विषय ग्रन्कम

| विषय                            | पुष्ट | ) विचय                             |              |
|---------------------------------|-------|------------------------------------|--------------|
| प्रथम पाद                       | २२    |                                    | des          |
| ऋणी धनी का विचार                | 28    | कपड़े की ब्रोट में निशाना मार      | €:           |
| वर्ग मिलाना                     | २६    | मंछली पैदा होवे                    |              |
| राशिका मिलाना                   | २५    | मरी मछली जल में तैरे               | .63          |
| राशि जानने की रीति              | 38    | बुभा दीपक बिना भग्नि जले           | £ 3          |
| राशि चक                         | ₹0.   | भ्रनोखा तमाशा                      | 58           |
| बारह राशियों के स्वामी          | . 38. | दीयक बिन उजियारा होय               | 28           |
| राशि भेद चक                     | 36    | पानी में दीपक जले                  | £8.          |
| ग्रह भेद चक                     | ₹.₹   | दीपक का उजाला न हो                 | 68           |
| चन्द्रभा के फल                  | 93    | दो दीपक लड़ें                      | EX           |
| भास भीर बार वृत्तान्त           | 38    | वांत मुख से निकलें                 | 46           |
| रात्रि के १२ दुघड़िये           | 38    | चांदनी न जरे                       | 44           |
| तिथि वृत्तान्त                  | ३८    | षुंघ जाती रहे                      | <b>E</b> 0   |
| भद्रा वृत्तान्त                 | 88    | सर्प लाये की ग्रीषध                | ₹ <b>9</b> . |
| भद्रा की तिथि                   | 85    | सर्प विष हरण                       | 40           |
| दिशा शूल                        | 85    | घतूरा विष हरण                      | 80           |
| आसन पर बैठने की विधि            | 85.   | वावरे कुत्ते का विष जाय            | 65           |
| दिन-दिशा व विदिशा के विचार      | 88    | बिच्छू पकड़ना                      | 65           |
| मन्त्र की प्रकृति जानने की विधि |       | बिच्छ् विष हरण                     | 40           |
| प्राग्न शीतल करण विधि           | Xé    | कलावत्त बनाने की क्रिक             | 8.2          |
| लगी अग्नि को बुआना              | ४७    | सोने की चीज को जिला देना           | 90           |
| जल यंभन विधि                    | XO.   | म्रदासल बनाने की किया              | 10.8         |
| बाल दूर करण विधि                | X5    | तलवार को जोहरदार करना              | 92           |
| द्धि में घाव न आने की विधि      | ४५    | तरकाब रसकपर की                     | 68           |
| द्धि से कुशल भावे               | ४६    | तरकाब हमा शिगरफ                    | 10.2         |
| नि की विधि                      | 78    | पार का कटोरा बताते की जिला         | in 3         |
| ोल बजे मदला नहीं दीखे           | 20    | लान के मलग्म पर जिला केना          | tale         |
| भा कानी दीखें                   | 1-    | याम का भलस्म ह्या द्वारा हुन हुन्न | To M         |
| ानी का मठा दीखें                | 21    | तांग का भूलम्मा छहाता              | tow .        |
| ीकी से न उठ सके                 | 60    | हरक धात पर सनहरी की जना            | 108          |
| न में तारे दीखें                | £5    |                                    | 90           |
|                                 |       |                                    |              |

| महताब बनाना                        | 95 [ | ज्वार भुने                   | 88                   |
|------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|
| मुर्गी का प्रण्डा कूदे फांदे       | 95   | मुठ्ठी में ज्वार भुने        | 83                   |
| नीवू उछले-कूदे                     | 30   | सरसों जमे                    | 88                   |
| कबूतर के छण्डे पर जैसा चिन्ह       | 195  | हथेली पर सरसों जमे           | K3                   |
| बनावे वैसा बच्चा पैदा हो           | 30   | भ्राम का पेड उपजे            | x3                   |
| बानी का तेल ऊंचा होय               | 30   | चार मूसर लड़ें               | इ इ                  |
| पनिहारी का घड़ा टूटे               | 58   | भट्ठी फूटे                   | हइ                   |
| तिलक राजसभा जीतने का               | 58   | नगारा फूटे                   | इ इ                  |
| बहती नाव थमे                       | 52   | चाशनी बिगड़े                 | 33                   |
| कोल्हू चलता रुके                   | 52   | हाय ग्राग्न से न जले         | 03                   |
| मुर्गा बांग न दे सके               | 53   | ताते. गोला को सू ते          | 33                   |
| नींद श्रावे                        | 52   | श्राग से वस्त्र न जले        | 33                   |
| नींद नहीं श्रावे                   | 53   | मुख न भुर्से                 | 33                   |
| कौड़ी का नाम रूप-गुण               | 53   | जल बंधे ग्रीर खुले           | 200                  |
| भूख प्यास बन्द हो                  | 54   | कच्चे घड़े में जल भरे        | 200                  |
| यूसा निकसें                        | द६   | जल को घुग्रां खींचे          | 200                  |
| पतंगे दीया के पास न श्रावें        | न्द  | कढ़ाही में श्राग न लगे       | 808                  |
| बटमल निकसें                        | 50   | चुल्हे चढ़े घान पके नहीं     | 808                  |
| धुपां निकले                        | 55   | माला का डलिया से फल-फल       | ,                    |
| पक्षी पकड़ने की विधि               | 55   | बाहर निकल पडे                | 803                  |
| शराब का नशा मिटे                   | 35   | घोड़ा होय                    | 808                  |
| सीसा में अग्नि दीसे                | 32   | बिल्ली होय                   | 808                  |
| सीसा चुवाने की विधि                | 58   | स्यार होय                    | 808                  |
| अण्डा को बीशी में उतारना           | 40   | सर्प होय                     | Kok                  |
| क्ख पर फल फूल प्रावें              | 03.  | सिंह होय                     | १०५                  |
| शीशे में फूल पत्ती काटना           | 83   | भैंस होय                     | १०६                  |
| सीसा का रस उड़ जाय                 | 83   | बंदर होय                     | १०६                  |
| धन बढ़े                            | 83   | सर्प होय                     | 308                  |
| कागज की कड़ाही ग्राग पर चढ़े       | - 1  | क्कर होय                     | 200                  |
| कूप जल दूध सम निकले                | 53   | घर में सर्प दिखाई दें        | १०७                  |
| वानी दूध हो बाय                    | 83   | घर पानी से भरा दीखे          | 200                  |
| विच्छू उपजै<br>यत्थर पानी में तैरे | 53   | आरसा में अपना रूप कृतिया     | 14.7                 |
| छलनी से पानी न छने                 | £3   | नग पाल                       | 205                  |
| बड़ा फूटे पानी न टूटे              | ₹3   | मनुष्य को निज रूप कुरूप दीखे | 205                  |
| del Yes dilli                      | £3   | दर्गन में और प्रकाश की सूरत  | 308                  |
|                                    |      |                              | BUT THE PARTY OF THE |

|                              | 0.0     | 1 ->->               |       |
|------------------------------|---------|----------------------|-------|
| पानी पर मृगछाका विछायें      | 308     |                      | 650   |
| बिना खूंटी की खड़ाऊं परचल    |         | वसीकरन               | 858   |
| पानी में नहीं डूवे           | 880     | राजा बस में होय      | 655   |
| ग्रंवेरी रात्रि में दीखे     | 550     | स्त्री वसीकरन        | १२२   |
| कुं जी बिना ताला खुले        | 888     | नारी बसीकरन          | १२३   |
| चलती गाड़ी रुके              | 388     | हाथी बस होय          | १२३   |
| सभा के लोग रात में दरिया     |         | सिंह बस होय          | 853   |
| सैर करते दीखें               | 888     | जाप्य मंत्र          | 858   |
| जल से ग्राग प्रकट हो         | 565     | वसीकरण विधि          | 658   |
| धरिन पवन से प्रकट हो         | 885     | पुरुष बसीकरण         | 85.8  |
| जैमता हंसे                   | ११२     | ग्रंजन बसीकरन        | १२६   |
| जैमे पेट न भरे               | \$ \$ 3 | वसीकरन पान           | १२६   |
| जैमत वमन करे                 | ११३     | सभा मोहनी तिलक       | १२७   |
| अदुश्य होय                   | 88€     | मोहनी                | १२७   |
| हाथ की वस्तु किसी को न दी है | रे१३    | वसीकरन ग्रंजन        | १२७   |
| खेत सूखे                     | 568     | बसीकरन बुर्की        | १२६   |
| लाल फून सफेद हों             | 888     | बसीकरन               | १२५   |
| होंठ सफोद हों                | 888     | दूध का बदल बनाना     | ररन   |
| टूटी चीनी को जोड़ना          | 887     | द्रध को सुखाकर रखना  | 358   |
| सवरण की जिला करना            | ११४     | बुर्की               | 358   |
| हथियार की जिला करना          | ११४     | मोहनी                | 630   |
| बिगड़ा घृत सुधारन विधि       | ११६     | जुन्ना जीते          | 640   |
| सिंघाड़ा त्रीर मूंग को कीड़ा |         | विद्या पढ़े          | 230   |
| च स्रो                       | ११६     | जंगार बनाने की विधि  | 979   |
| दुशाला कपड़ा की चिकनाई जार   | गे ११६  | सिंदूर विधि          | 238   |
| वालक के नाभि के गुण          | ११६     | घरन ठिकाने आवे       | १३२   |
| बोतल की चिकनाई जाय           | 550     | सिर की पीड़ा जाय     | 8 = 3 |
| बच्चे के पहले दांत का गुण    | 560     | मस्तक पीड़ा जाय      | 833   |
| बैरी मुख बन्धन               | 250     | मस्तक के कीड़े जावें | १३३   |
| बालक नाल के गुण              | ११७     | सोता बालक मूते नहीं  | 838   |
| स्यार की नाभि विधि           | 2.25    | नेत्र जल स्तम्भन     | १३४   |
| दांत के कीड़े मरें           | 225     | नेत्र पीड़ा जाय      | 838   |
| पेट पीड़ा मिटे               | 285     | नासूर खोवा की विधि   | 838   |
| मोहना तंत्र                  | 388     | कण पीड़ा             | 837   |
| पान मोहनी                    | 220     | नासिका का रुधिर रुके | 834   |
| पान नाष्ट्राम                | in de   |                      | 140   |

| दंतादिक पीड़ा मिटे            | १३४ | वैरी दुख पावे                     | <b>१</b> ५३ |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------|
| श्रग्नि जले का इलाज           | १३६ | बैरी बावला होवे                   | 843         |
| छाबन का इलाज                  | १३६ | बैरी कष्ट पावे                    | 848         |
| दमे का रोग मिटे               | ३६१ | भूत जाय                           | १४४         |
| ताप उतारण विधि                | १३७ | घूनी डाकिनी भूतादिक उतर           | ,,,         |
| कर्ण-पीड़ा मिटे               | १३७ | जाय                               | १४४         |
| काले बाल सफंद हों             | १३७ | बह्म राक्षस ग्रादि जाएं           |             |
| बाल उगें                      | १३८ | घूनी भूतादिक सब दोष               | १५५         |
| बाल बढ़ें                     | 235 | भूतादिक रहने न पार्वे             | १५६         |
| उड़े बाल उगें .               | 359 | भूत दीखें                         | १५६         |
| बाल मुंडन                     | 359 | पूर्व जनम दीखे                    | १५६         |
| बाल उगे न हों                 | 580 | देवी देवता दीखें                  | १५७         |
| शुभाशुभ रजस्वला भेद           | 580 | पितृ दीखें                        | १५७         |
| श्रकीम का नशा उतर जाय         | 888 | चरित्र देखे                       | 540         |
| दीमक का इलाज                  | 885 | चित्र रोवे                        | १५५         |
| तदबीर दीमक दफा की             | 683 |                                   | १५५         |
| मसाणादिक रोगों का इलाज        | 583 | चित्र लोप हो                      | १५५         |
| षसली खांसी का इलाज            | 683 | चित्र दिया तपाये दीखें            | 378         |
| डबके का इलाज                  | 888 | चित्र हंसें                       | 348         |
| पल्ले का इलाज                 | 888 | पनिहारीका घड़ा खाली हो            |             |
| स्त्री का मसान रोग जाय        | 888 | फिर भरे                           | 378         |
| बालक के मसान का इलाज          | 88X | पनिहारी का घड़ा फूटे              | १६०         |
| परी की छाया का इलाज           | १४६ | लोहे की पाटी पर लिखना             | १६०         |
| पानी की वदवू दूर करना         | 680 | पायर पर लिखना                     | 9 . 9       |
| सुनहरी लाख पनाना              |     | बस्त्र पर लिख पानी से घोय तं      | }           |
| भ्रम्बल दर्जे की सुखं लाल     | १४८ | भवार दाख                          | 9 4 9       |
| सुनहरी लाख मुहर के बास्ते     | १४८ | हथेली पर राख मलने से अक्ष         | , ,         |
| स्याह लाख महर के बास्ते       | 884 | 4164                              | 9 = 9       |
| नील रंग की लाख मुहर के वास्ते | 582 | कागज को धूनी दें तो प्रक्षर दीखें | \$383       |
| रंग बिरंगी उम्दा लाख          | 388 | गांग जल म डालन के ग्राध्यन        |             |
| दो मित्रों में लंड़ाई हो      | 388 | वाल                               | १६२         |
| दी मित्रों में वैर हो         | 388 | मिन पर सेंकने से मक्षर दीखें      | १६२         |
|                               | 840 | भवार पाल हो                       | १६३         |
| बैरी के घर कलह हो             | १५१ | सुनहरी ग्रक्षर हों                | १६३         |
| बैरी का मूत्र बन्द हो जाय     | १४२ | अक्षर उड़ने की विधि               | 168         |
| बैरी मांदा होय                | १५३ | लाखी स्याही बनाने की विधि         | १६८         |
|                               |     | ८ गाग मा विवि                     | 244         |

| काली स्याही साफ बनावे                   | 868  | नील-मणि करन विधि               | १८४  |
|-----------------------------------------|------|--------------------------------|------|
| नीली स्याही                             | १६५  | मर्कट-मणि                      | १८६  |
|                                         | 867  | घुग्घू कल्प पांजन विधि         | १८६  |
| पवकी स्याही लाखी                        | १६६  | लोपाञ्जन                       | १५७  |
| काली स्याही कच्बी                       | १६६  | बसीकरन                         | १६७  |
| शिगरफ बनाना                             | १६७  | लाल चीटियों का इलाज            | १८६  |
| सुबरन हल करन विधि                       | १६७  | बमीकरण बुर्की                  | 3=8  |
| राग हल करन विधि                         | १६व  | मारग चले हारे नहीं             | 839  |
| सुवरण हल करन विधि                       | १६=  | संप्राम में जीते               | 939  |
| घोड़े के लाल-काल बाल सफेद हों           | 338  | बैरी के कलह होय                | 939  |
| ऊंगा वन की रूबड़ी का गुण                | 200  | उच्चाटन होय                    | 939  |
| घरन ठिकाने ब्रावे                       | 200  | स्त्री पुरुष में विग्रह होय    | 989  |
| हाजरात                                  | 200  | दो मित्रों में वैर हो          | 982  |
| भूख नहीं लगे                            |      |                                | 989  |
| बिच्छू का विष उतर                       | 8081 | सोता हुग्र। मन की बात कहे      | 538  |
| प्रस्मा कटे                             | 908  | सर्व कामना पूर्ण विधि          | £39  |
| भैरव पकड़ने की विवि                     | १७१  | वैरी का वशीकरण                 | \$39 |
| करर शंरार                               | ₹03  | रात्रिमें दिन के समान उजाला हो |      |
| - इस्ता हात फिर श्रा णाव                | 808  | लोपांजन                        | 838  |
| गटका मारग चल हार ग नाग                  | १७६  | ऋद्धि-सिद्धि                   | 838  |
| बर्म विके शेत्र ५५                      | १७६  | पारे का कटोरा बनाना            | 838  |
| क्ला गड़ा धन पाल                        | 800  | नमक का कटोरा                   | 284  |
|                                         | 800  | देव-दर्शन                      | 387  |
| गड़ा घरा घन देखने का सुमी               | १७६  |                                |      |
| रसायन विधि                              | 308  | गांव की ग्रापत्ति टले          | 338  |
| THE | 308  | भूत-प्रेत दर्शन                | 887  |
| - नाचे की विवि                          | १८१  | उतारा भूतादिक दोषों का         | 338  |
| क जा जा बस्त वर पर पर                   | १५२  | कड़ा भूत-प्रत का दोष मिटाना    | 338  |
| हीरा-मोती बनाने की एक                   |      | बुद्धि ग्रीर ज्ञान बढ़े        | 338  |
| ने निधि                                 | १८२  | शुभाशुभ विचार                  | 638  |
|                                         | १८३  | माटी खाय गुड़ का स्वाद आये     | 039  |
| —'ला ततात का 1919                       | १=३  | शत्रु का घर उजड़े              | 638  |
| क्लेकी बतान का जिल्ल                    | 8=8  | बुर्क़ी बसीकरण                 | 039  |
| ल्याती करण विभ                          | 128  | पशुन्तम्भन                     | 338  |
| पद्माराग करन विधि                       | १५४  | नवका स्तम्भन                   | 338  |
| नीलम करन विधि                           | १५४  | कर्गिलास पक्षी के गुण          | 338  |
| बालन गर्                                |      |                                |      |

| अदृश्य होय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 338     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| श्राकर्षण विवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200     |
| पाना में डूबे नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200     |
| स्तुति गुरुदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200     |
| गुरु शक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 308     |
| मत्र सर्व सुखदाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २०३     |
| सर्वोपरि यन्त्र-तन्त्र सिद्ध करन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 808     |
| देह रक्षा का मनत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 208     |
| रसावन मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 208     |
| नाज की राशि उड़ावा को मनत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 204     |
| मनत्र ऋद्धि-सिद्धि का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०४     |
| पृथ्वी का घरा घन दिखाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| का मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30€     |
| स्थान खोदने की विवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०६     |
| मारग चले हारै नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200     |
| मनत्र देह रक्षा का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200     |
| मार्ग में सांप चोर नाहर का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०५     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 305     |
| मेघ स्तम्भन मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 305     |
| सुसल्मानी मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280     |
| रोजी प्राप्ति का मनत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 288     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288     |
| रोगी की परीक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११२     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११२     |
| The state of the s | 883     |
| गुरु की विधि :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F \$ \$ |
| समस्त पीड़ा मनत्र :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११३     |
| सिर की पीड़ा का मनत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 188     |
| दांतों की पीड़ा का मनत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 888     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 F.   |

| (0                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| डाढ़ पीड़ा का मन्त्र       | 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| डाढ़ के कीड़े का मनत्र     | 28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| दस रोग का एक मनत्र         | 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मन्त्र ग्रदीठ का           | २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बाय करन पीड़ा का मनत्र     | २१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मन्त्र कंठवेल का           | २१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मन्त्र कांखलाई का          | २१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रांख की फुली कटे         | 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रांखों की रोशनी घटे नहीं | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नेत्र दुखने का मन्त्र      | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नेत्र रोग का मन्त्र        | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पेट की पीड़ा का मन्त्र     | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| डाढ़ की पीड़ा का मनत्र     | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 1220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सीया का मन्त्र             | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पसली डबका का मनत्र         | 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| रींघन बाय का मनत्र         | २२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| गंडा देने का मन्त्र        | २२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भ्रन्त पचने का मन्त्र      | २२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्राधाशीशी का मन्त्र       | २२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| जहर उतारने का मनत्र        | 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कीड़ा नगराता को मन्त्र     | २२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बिच्छू का मन्त्र           | २२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बावले कुत्ते का मन्त्र     | २२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | २२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | २२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | २२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मन्त्र उच्चाटन का          | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | डाढ़ के कीड़े का मन्त्र<br>दस रोग का एक मन्त्र<br>मन्त्र ग्रदीठ का<br>बाय करन पीड़ा का मन्त्र<br>मन्त्र कंठवेल का<br>मन्त्र कंठवेल का<br>मन्त्र कंछलाई का<br>श्रांख की फूली कटे<br>श्रांखों की रोशनी घटे नहीं<br>नेत्र दुखने का मन्त्र<br>पेट की पीड़ा का मन्त्र<br>डाढ़ की पीड़ा का मन्त्र<br>जानु, पसली, डमस्न बाई का मन्त्र<br>जानु, पसली, डमस्न बाई का मन्त्र<br>अवा का मन्त्र<br>पीलिया का मन्त्र<br>पसली डबका का मन्त्र<br>पसली डबका का मन्त्र<br>गंडा देने का मन्त्र<br>श्रांघाशीशी का मन्त्र<br>गहर उतारने का मन्त्र<br>कीड़ा नगराता को मन्त्र<br>बिच्छू का मन्त्र |

| मरन का मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २३४ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| वैरी को कब्ट देने का मनत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३४ |
| मन्त्र पीड़ा करन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २३६ |
| मन्त्र पैर चलावा को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २३६ |
| मारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २३७ |
| ग्रन्यायी पुरुष को कष्ट देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 530 |
| जिह्वा स्तम्भन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३५ |
| शत्र मख बन्धन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 355 |
| वैरी की वृद्धि स्तम्भन मनत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 580 |
| श्राकषंण का मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 580 |
| सर्व मोहनी मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 588 |
| सर्व ग्राम मोहनी मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 585 |
| राज्य रावेयना समा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २४३ |
| The section of the se | 583 |
| राजा के कामदार का वशीकरन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 588 |
| वसीकरण राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| सर्व बसीकरन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 588 |
| राज्य बसीकरन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 588 |
| पति बसीकरन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 288 |
| मनी जारीकरन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २४६ |
| क्रमान फल बसाकरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २४७ |
| बसीकरन अमल पान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 388 |
| मोहनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 388 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५० |
| वुरकी बसीकरन शैतानी अमल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २५१ |
| अमल शैतानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 242 |
| मोहनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २४२ |
| फूल मोहनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 243 |
| फल महिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २४३ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 248 |
| मोहनी फूल चम्पा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244 |
| THE WILLIAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २४७ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५७ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५७ |
| सुपारी मोहनी मनत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14  |
| 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

| 8 | 8                                                   |     |
|---|-----------------------------------------------------|-----|
| 5 | लींग बसीकरन मन्त्र                                  | 5X= |
| X |                                                     | २५६ |
| E | बसीकरन् इलायचा                                      | 348 |
| E | तेल मोहनी                                           | 325 |
| 9 | पुतली सर्व बसीकरन                                   | २६० |
| 9 | वस्तु मंगावा को मनत्र                               | २६१ |
| 5 | मोहनी मनत्र तेल                                     | २६२ |
| 3 | मन्त्र बसीकरन                                       | २६३ |
| 0 | . मन्त्रं बसीकरन                                    | २६३ |
| 0 | मिठाई मोहनी                                         | २६३ |
| 8 | संखाहूनी सभा मोहनी                                  | 558 |
| 2 | सर्व मोहनी मन्त्र                                   | २६४ |
| 3 | सर्वोपरि सभा मोहनी मन्त्र                           | २६४ |
| 3 | गुड़ मोहनी मनत                                      | ३६६ |
| 8 | सुई छेदने का मनत्र                                  | २६७ |
| 8 | पूंगी बांधिवा को मनत्र                              | २६५ |
| X | पूँगी खोलवा को मनत्र                                | २६= |
| X | ढाल रोपवा को मनत्र                                  | २६६ |
| Ę | मन्त्र पैसा को                                      | 335 |
| Ę | पैसे उड़ावा को भनत                                  | 335 |
| 9 | नाक नकसीर थामवा को सन्त्र                           | 200 |
| 5 | भानमती के तमाशे                                     |     |
| 3 | नजरबन्दी का मन्त्र                                  | 305 |
| 3 | तमाशा अन्य प्रकार                                   | 200 |
| 0 | रक्षा मन्त्र                                        | 909 |
| 3 | श्रन्य खेल भानमती                                   | २७२ |
| 7 | सिद्धि करन विधि                                     | १७३ |
| ? | पाथर बरसाने को मन्त्र                               | १७३ |
| 3 | शुभाशुभ कथन<br>टीढी काढ़िवा को मन्त्र               | २७३ |
| 7 | टीढी उड़ेवा को मन्त्र                               | 808 |
| 8 | रीति के बाद संक्रिक                                 | 202 |
| X | टीढी की बाढ बांधिवा की मन्त्र<br>घरती में टीढी बैठे | 204 |
| 0 |                                                     | 305 |
| 9 | बाजीगर के तमाशे                                     |     |
| 9 | कागज की कढ़ाही में पुचा उतारे                       | 308 |
|   | The second second                                   |     |

| कढ़ाही बांधने का मनत्र             | २७७  |
|------------------------------------|------|
| हाडी में भ्राग न लगे               | २७७  |
| तुपक बांघवा को मनत्र               | २७७  |
| तलवार बांबने का मनत                | २७5  |
| मन्त्र घार बंध                     | 205  |
| घाव पुरवा को मनत                   | २७5  |
| मन्त्र धणी बन्ध                    | २७५  |
| भानमती के सूक्ष्म खेल तमाशे        | 305  |
| लाय श्वाग थमवा को मनत्र            | 305  |
| श्रम्नि बुभवा को मनत्र             | 305  |
| लापोजन मन्त्र                      | 305  |
| भूत वशीकरण मन्त्र                  | 250  |
| हाजिरात का मन्त्र                  | 250  |
| सुलेमान पैगम्बर की विधि            | 258  |
| प्रत्यक्ष हाजरात कामाख्या          | 258  |
| चौकी चढ़ावा को मनत्र               | 253  |
| भुतादिक बकावा को मनत               | 3=8  |
|                                    | २८६  |
| भूतादिक के मारिव की मनत            | 250  |
| भूतादिक को कैंद करने का मनत        | २८७  |
| छोड़ने का मनत्र                    | २८७  |
| डाकनी-शाकनी उतारने का मनत          |      |
| ससान जगाने का मन्त्र               | २८८  |
| जंत्र, मन्त्र, तन्त्र तीनों को दूर |      |
| करने का मनत्र                      | ₹5€  |
| रोजी मिले बन बढ़े                  | 3=5  |
| रोजी मिले घन बढ़े                  | 560  |
| ऋदि करन मन्त्र                     | 980  |
| मन्त्र लक्ष्मी                     | 338  |
| मन्त्र करालिनी सर्व कार्य सिख      | 200  |
| करनी                               | 939  |
| मन्त्र-कामास्या देवी               | 335  |
| कुबेर का मन्त्र धन का              | 288: |
| मंसा सिद्धि करन मन्त्र             | 263  |
| व्यापोर हारा बन-लाभ का मन्त्र      |      |
| उपद्रव नाशक मन्त्र घटा करणी        | रह३  |
|                                    |      |

| The second of th |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| सहदेई कल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 288     |
| दिशा मनत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 835     |
| पढ़ी हुई विद्या न भूले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 284     |
| मनत्र उच्छिष्ट गणपति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 284     |
| स्वप्न में प्रश्नोत्तर मिलनेका मन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | त्र २६६ |
| चे री कढ़िवा को मनत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 286     |
| कटोरी चलावा को मनत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280     |
| चोरी कढ़िवा के चावल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 285     |
| कटोरी चलावा को मनत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 285     |
| लड़की सुसराल में रहे इठ कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| न जाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 335     |
| क्षती जीतने का मनत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 335     |
| वैरी के जेल करिवा को मनत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300     |
| मुन्त्र मन्त्रपूर्णा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 302     |
| मन्त्र कार्तवीयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३०२     |
| रूद्र मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 303     |
| मन्त्र भगवती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 303     |
| मन्त्र कणं पिशाचिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 303     |
| मन्त्र उत्कीलन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 308     |
| ब्रष्टगन्च की बस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 308     |
| मन्त्र बट्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३०७     |
| मन्त्र सरस्वती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 305     |
| जुवांबन्दी का मनत्र बंगला मुखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30€     |
| षट्कोण यन्त्र ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388     |
| मन्त्र ज्वाला मुखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38€     |
| महालक्ष्मी मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 388     |
| सिद्ध मनत्र महालक्ष्मी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 388     |
| कर्ज उतारने का सिद्ध मनत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 383     |
| मसल्मानी मनत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 384     |
| न्यारे-न्यारे अक्षरों के गुण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100     |
| भार जाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३२१     |
| वैरी को जूता मारने का यन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3:33    |
| वैरी का मारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 338     |
| बसीकरन मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 234     |
| राज सभा मोहनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| The second second second                        |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| सम्पूर्ण मनोरथ सिद्धि का मनत्र                  | ३३६         |
| रोजी मिलने का मंत्र                             | ३३७         |
| नजर का मंत्र                                    | 335         |
| मूठ थामने का मनत्र                              | 335         |
| भूतादिक दोष निवारण मनत्र                        | ३३८         |
| देह रक्षा मनत्र                                 | 355         |
| गंडा बनाने का मनत्र                             | ३४०         |
| परियों का खलल दूर करने                          |             |
| का मन्त्र                                       | 380         |
| किये कराये की रक्षा का मनत्र                    | 388         |
| भूतादिक दोष निवारण मन्त्र                       | 388         |
| नकसीर थामने का मनत्र                            | 385         |
| नेत्र पीड़ा का मन्त्र                           | 385         |
| कांग्व दखने का मन्त्र                           | ३४३         |
| मर्प खाया का मन्त्र                             | ३४३.        |
| िल्या का मन्त्र                                 | <b>3</b> 83 |
| <del>े इकर की भाग</del>                         | 383         |
| कड़िकड़िन ना ना                                 | 383         |
| न्या सीमा का भन्न                               | 388         |
| — सन्त वत्रवासा पा                              | 388         |
|                                                 | 388         |
| जादू दूर करन का मन्य                            | 388         |
| न्ती वर्माकरन                                   | 1           |
| ग्रबीर बसीकरन                                   | ३४७         |
| भारण मन्त्र                                     | ३४७         |
| भारण                                            | ३४७         |
| भारण<br>उच्चाटन मन्त्र<br>जन्म जिल्लाने की विधि | 385         |
|                                                 | まなな         |
| — काला पिया                                     |             |
| उदर पूर्ति के लिए                               | ३६०         |
|                                                 | ३६०         |
| - 17-31 4/1                                     | 340         |
|                                                 | ३६३         |
|                                                 | 353         |
| बाज़ा सिद्धि के अर्थ                            | ३६३         |
| वाप्ताः                                         |             |

| afra 3137 6-C                        |       |
|--------------------------------------|-------|
| दरिद्र नाशक विधि                     | ३६स   |
| किसी मनोरथ की प्राप्ति को            | ३६३   |
| यन्त्र के अक रखने की विधि            | ३६३   |
| दिन विचार                            |       |
| १५के यन्त्र की मुसलमानी विधि         | 3365  |
| जा ना ना ना विधि<br>जा ना ना ना विधि | ३६७   |
| लक्ष्मी प्राप्ति का यन्त्र           | 300   |
| प्रटूट भण्डार                        | ३७२   |
| बाल रक्षा के यन्त्र मन्त्र           | 303   |
| द्कान को विकी हुन                    | 303   |
| दुकान स माल का बिकी हो               |       |
| वाज़ा का यन्त्र                      | 308   |
| भैस का यन्त्र                        | ३७४   |
| गी का यन्त्र                         | 305   |
| वैरी के घर कलह हो                    | ३७६.  |
| वरा के जुता मारिवा को                | ३७६   |
|                                      | ३७६   |
| वैरी के नाश करने का यन्त्र           | २७७   |
| नवा हुआ पूर्व किर                    | ३७८   |
| सर्व वसीकरण बन्त्र                   | 30€   |
| राजा प्रजा वस होवे                   | 308   |
| वसीकरन                               | 320   |
| ंबसीकर <b>न</b>                      | ३५०   |
| नजर लगने का गन्न                     | ३८१   |
| जुम्रा जीतने का यन्त्र               | देहर  |
| घरन यन्त्र                           | ३८२   |
| हाजिरात                              | 352   |
| हाजिरात का यन्त्र                    | 3=2   |
| भूतादिक दोष निवारण यन्त्र            | ३८३   |
| भूत बकरें                            | रेस्४ |
|                                      | ३५४   |
| कामण करवा को फलीता                   | ३८४   |
| स्डी की पीड़ा का यनत                 | ३८६   |
| रेंगी की पीड़ा का यन्त्र             | 356   |
| सूंडी पोड़ा का यन्त्र                | 3=6   |
| बसीकरनं यन्त्र                       | 300   |
|                                      | रेडड  |

|   |                                   | ,          |                                |      |
|---|-----------------------------------|------------|--------------------------------|------|
|   | यन्त्र तिजारी का                  | ३५७        | । सर्प नाशक यंत्र              | Rox  |
|   | यन्त्र सीतला का                   | ३८७        | नजर मारन यंत्र                 | 708  |
| • | यन्त्र स्राघा शीशी                | ३५७        | सर्व सिद्धि यंत्र              | 308  |
|   | त्राकपंण यन्त्र                   | इनं७       | भय निवारण यंत्र                | 803  |
|   | दो यन्त्र अष्ट सिद्धि मन्त्र सहित | 355        | शत्रु मुख भंजन यंत्र           | 803  |
|   | पुरुष स्त्रा के वश होवे           | 358        | ग्राधा शीशी का मंत्र           | 805  |
|   | भ्तादिक काढ़िवा को फलीता          | 358        | शत्रु नाशक मनत्र               | 805  |
|   | स्वामा का बसीकरन                  | 035        | शत्रु नाशक यंत्र               | 308  |
|   | राजा का बसीकरन                    | 938        | बिच्छू का जहर उतारना           | 308  |
|   | वेहतरीन व आसान मोहनी तिलक         | \$38       | उच्चाटन का यंत्र               | .860 |
|   | भूत प्रेत दूर होने का यनत्र 🗸     | ३६२        | उत्तम फल मन्त्र                | 880  |
|   | राज दरबार में इज्जत पाने          |            | अन्त्र बिच्छू उतारने का        | 880  |
|   | का यनत्र                          | 787        | विदेश में शत्रु मारने का यंत्र | 888  |
|   | मच्छर भगाने का यनत्र              | 年3年        | वशीकरन मनत्र                   | 885  |
|   | शीतला का यनत                      | <b>F3F</b> | श्राग्नि शांत यंत्र            | 865  |
|   | नाक बहुने का यनत्र                | ४३६        | मन्त्र हांडी बांघने का         | 885  |
|   | भदारी को पछारने का यन्त्र         | ४३६        | मनत्र डाढ़ के ददं का           | 883  |
|   | मदारी को प्छारने का यनत्र         | ४३६        | चन्द्र भ्रमण विचार             | 883  |
|   | व्यापार बढ़ाने का यनत             | ×38        | योगिनी दिशा चक                 | 868  |
|   | ढोल फूटने का यनत्र                | ४३६        | ग्रासन विचार                   | 884  |
|   | दुश्मनी कराने का यनत्र            | ३६६        | वसीकरन सुपारी यन्त्र           | ४१६  |
|   | मसान का यन्त्र                    | 338        | वसीकरन पान मन्त्र              | 885  |
|   |                                   | ७३६        | ग्रन्य वसीकरन मन्त्र           | 880  |
|   | बलाय दूर करने का यन्त्र           | ३६६        | राजा बसीकरन मन्त्र             | 880  |
|   | श्रेम बढ़ोने का यन्त्र            | ३६५        | वेश्या वसीकरन मन्त्र           | ४१५  |
|   | दुश्मन उच्चाटन यन्त्र             | 335        | सर्वजन वसीकरन मन्त्र           | 388  |
|   |                                   | 338        | त्रिभुवन वसीकरन भन्त           | VOA  |
|   | 6)                                | 800        | त्रिलाक्य वसीकरन भननाश मंड     | 1850 |
|   |                                   | 800        | ्ड ४९ करन का मन्त्र            | ४२०  |
|   |                                   | 808        | । सह बाधन का मनत्र             | 820  |
|   |                                   | 808        | डाकिनी का यंत्र                |      |
|   |                                   | 805        | गये हए को बलाने कर ग           | 850  |
|   | कुम्हार के बतन बिगाड़ने का यंत्र  |            | नाग दद की फ के का ग            | 858  |
|   |                                   | ४०३        | गुन्द निवरिण मन्त्र            | 858  |
|   |                                   | 808        | भाहना यत्र                     | 855  |
|   | कुता नचाने का यंत्र               | 808        | भूल न लगने का मन्त्र           | 825  |
|   | ¥                                 |            |                                | ४५३  |

#### व्रकाशकीय

उस परमिता परमेश्वर का लाख-लाख घन्यवाद है कि हम वह सली, प्राचीन, इन्द्रजाल प्रकाशित करने में सफल हो गये हैं। यह इन्द्रजाल पा से मिल नहीं रहा था, हमने कई वर्ष खोज करके और हजारों रुपये व्यय हरके इसे ढूंढ निकाला है और आपकी सेवा में समिपत है।

यह ग्रसली पुराना इन्द्रजाल जिसके पास होगा, उसे संसार में भला
 किस बात की कमी रहेगी ? घन, मान, यश. संतान, शत्र पर विजय जो भी

इन्छा हो; इससे पूरी हो जाती है।

असली पुराना इन्द्रजाल आपके हाथों में है। यह शावजी महाराज का रचा हुआ पुराना इन्द्रजाल प्रन्य है। अतः इसे पिवत स्थान पर रखना धौर शरीर व मन पितत रखकर इसे हाथ में लेना अथवा पाठ करना चाहिए और अद्धाल मज्जन गल्ले, तिजोरी,टू क, प्रत्मारी में रखें। फिर देखें इसका चमत्कार।

यह सभी जानते हैं कि संसार में एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता परन्तु मनुष्य को चेष्टा करनी चाहिए। कर्म मनुष्य का घम है और फल देने वाला ईश्वर है। यतः ईश्वर को सर्वव्यापी जानकर इसकी कियाएं करें। कोई कार्य ऐसा न करें, जिससे दूसरों का अनिष्ट हो। यहले दूमरों का भला करें, फिर अपना भला करे और तभी ईश्वर आपका भला करेगा।



व्यक्ति सम्ब



# "( मूल लेखकः गमहनेहा)-

अगर आज तक आपको असती इन्द्र जाल की किताब नहीं मिली तो आप हमोर यहां संअसती और पुराने छोप की किताब मगावे, जिसमें भेरों. कार्ला, दुर्गा देवी तया हनुमान, राबके मंत्र यक्षणी मार्जन. भूतिविद्या इत्यादिबातों का मिवस्ताप वर्णनाहे यत्र, मञ्जतंत्रों में सिट्ट करनेकी फूर्म क्रियातिस्बी गई है। मिट्ट क्षरामात्रम ही सिद्धि प्रदान करने वाले दिये गेप हैं। इसके अला ना वर्गीक एए विद्या के तन्त्रमन्त्रों को सिंह करना, बोह जिस रत्रीपुरुष तो अपने वगीभूत का असमें मन बाहा काम हो कार्य कता पा निभिन्दे।

देहाती पुरन्तक भण्डार

Gin Officet Prir

| माथे की पीड़ा हरने का मन्त्र   | ४२३        |
|--------------------------------|------------|
| नकसीर छूटने का मनत्र           | 853        |
| जूल होने का यनत्र              | 858        |
| मर्द को वश में करने का यनत्र   | ४२४        |
| शत्रु वसीकरन मनत्र             | 85%        |
| स्त्री वतीकरन यनत्र            | 858        |
| वचन सिद्ध यन्त्र               | ४२६        |
| बुद्धि पैदा करने का यन्त्र     | ४२७        |
| स्त्राना ज्यादा खाने का यन्त्र | ४२७        |
| विच्छू निवारण तन्त्र           | ४२८        |
| नकसीर तन्त्र                   | ४२८        |
| विवाह होने का तन्त्र           | ४२८        |
| वसीकरन पान मनत्र               | ४२८        |
| श्रफंकपारी का यनत्र            | 358        |
| शत्र मारन यनत्र                | 358        |
| राजा मान यन्त्र                | 058        |
| कान दर्द से छटने का यनत        | 830        |
| चाक पर बर्तन चिपकने का यन्त्र  | 1838       |
| मोहिनी यन्त्र                  | ४३१        |
| कुता भौंकने का यनत्र           | ४३२        |
| व्यापार बढ़ाने का यनत          | ४३३        |
| लड़ाई-भगड़ा कराने का यन्त्र    | <b>FF8</b> |
| जुए में जीतने का यनत्र         | 838        |
| विदेश में गये हुए को वुलाने    |            |
| का यन्त्र                      | ४३४        |
| डाकिनी दूर करने का यनत्र       | ४३४        |
| महामोहन यन्त्र                 | ४३६        |
| राजा वशीकरन यन्त्र             | ४३६        |
| तमीकरन यन्त्र                  | 836        |
| गाजा या हाकिम वसकरन यत्र       | ४३७        |
| जगत् वसीकरन मनत्र              | ४३८        |
| बसीकरन मन्त्र                  | 358        |
| भर्द वसीकरन यन्त्र             | 358        |
| बसीकरन तिलक                    | 880        |
| वसीकरन                         | 880        |
| स्त्री वसीकरन तन्त्र           | 888        |
| 641 4711                       |            |

वालक की हिफाजत का यन्त्र ग्राघा शीशी का मन्त्र मुदें से वात-चीत करना 885 मुर्दा रूह से बात-चीत करना 388 चौकी हनुमान वीर की XXO सब ऐश इशरत देने वाला मन्त्र४५१ उच्च कोटी का मनत्र तनत्र सिद्ध करने का मनत्र 845 हिफाजत बदनी का मनत्र 845 इन्द्रजाल का मनत्र 843 कीमिया का मनत्र 843 सर्व सिद्धि मन्त्र 843 गड़ा हुआ घन नजर आने का मंत्र ४५३ व।रिश बन्द करने का मनत्र 848 गरीबी दूर करने का मन्त्र 848 दर्द दन्दान का मनत्र 848 दाढ़ के दर्द का मनत्र 844 पेट के दर्द दूर करने का मनत 844 भूतों को वश करने का मनत्र 845 दोलत हासिल करने का मनत्र 848 इलम केयाफा 648 केयाफा मुताल्लिक मर्द 845 स्त्री लक्षण 860 विविध कार्यों के लिए विभिन्न भगवन्नामों का जप स्मरण 808 विविध सोलह कार्यों में विविध सोलह नाम X53 भगवदाराधन-देव। सघन पारमाथिक ग्रीरं लौकिक कुछ सरल अनुष्ठान४ = ५ श्री वालकृष्ण के घ्यान से सर्व विपत्तियों का नाश तथा भगवान के दर्शन 205 दीर्घायु की प्राप्ति के लिए महा-मृत्युं जय का विधान 785 सब व्याधि नाश के लिए लख मृत्युं जय जप 252

| श्रीमृत्युं जय कवच यंत्रम्                                   | ४२३   |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| इन्द्राक्षी यन्त्र                                           | ४२४   |
| सर्व कार्य सिद्धि के लिए                                     | ्ररूर |
| रक्षारेखा                                                    | ४२४   |
| विविध कामना सिद्धि के मन्त्र                                 |       |
| बालक के जबर नाश के लिए                                       |       |
| सब अनिष्टों के नाश के लिए                                    | ४३६   |
| विपत्ति नाश के लिए                                           | प्रइ६ |
| विपत्ति नांश तथा सुख सौभा                                    |       |
| की प्राप्ति के लिए                                           | ४३७   |
| विपत्ति नाश् के लिए                                          | ५३=   |
| संकट दूर होने के लिए                                         | 35%   |
| ग्रकस्मात ग्रायी विपत्ति निवार                               |       |
| के लिए                                                       | 38%   |
| विघ्न नाश पूर्वक सिद्धि के लिए                               | -     |
| सर्व कार्य की सिद्धि के लिए                                  | 280   |
| अनिष्ट नाश पूर्वक सर्वार्थ सिवि                              |       |
| के लिए                                                       | 288   |
| अभीष्ट सिद्धि के लिए                                         | 7.86  |
| सब प्रकार की मनोकामना पूर्ति                                 |       |
| के लिए                                                       | 288   |
| दरिद्रता के नाश तथा घन                                       | lives |
| सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए                                  | ४४२   |
| विपत्ति नाश, सर्व कार्य सिद्धि                               | 11/2  |
| ग्रीर धन प्राप्ति के लिए                                     | र ४३  |
| धन सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए                               | 788   |
| सर्प भय से मुक्ति के लिए                                     | 11340 |
| नवनाग स्तोत्र                                                | ५४६   |
| ऋणमोचन के लिए                                                | 288   |
| दुःस्वप्न दोष निवारण अन्त्र<br>भूत प्रेत बाघा एवं गाय की पशु | XXA   |
| मृत प्रत बाबा एवं गाय ना पर्                                 | 882   |
| श्रोडि वर प्राप्ति के लिए कन्या                              | 400   |
|                                                              | XXE   |
| द्वारा<br>भगवत्कृपा से पुत्र प्राप्ति, के लिए                | SAN   |
| मुख पूर्वक प्रसव होने के लिए                                 | YYA.  |
| प्रिल प्रवक्त अलाच हान न । सर्                               | 444   |

|   | मृतवत्सा निवारण मनत्र           | 443            |
|---|---------------------------------|----------------|
|   | चेचक रोग निवारण                 | V XX           |
| - | प्रेत वाधा नाश के लिए           | 1/440          |
|   | प्रवास में सुविवा प्राप्ति के श | लापप           |
| - | सप मय स रक्षा                   | XX =           |
|   | अन्निशामक प्रयोग                | 222            |
|   | ताप तिजारी नागक                 | 11.5           |
|   | विच्छ का जहर उतारने के ध        | X E o          |
|   | ामिला भा कब्ट स छटत के ह        | विष् र्द्      |
|   | क्रुछ उपयोगा सन्त्र             | 11.5.5         |
|   | भगवान विष्ण की प्रसन्तवा        | पू <i>र्</i> १ |
|   | उनक दशन क लिए                   | राजा<br>५६२    |
|   | एकतरा ज्वर नाहा के लिए          | 45 ¥           |
|   | तिजारा ज्वर नाश के लिए          |                |
|   | ज्वर नाश के लिए                 | १६४            |
|   | भगवान श्रीकृत्य की राज्यान      | ५६%            |
|   | आर उनका ग्राथम पाने के ह        |                |
|   | गा। नार् रात्र गाउँ भार केल     | गएउ६४          |
|   | र नजा का लिए                    |                |
| - | गर्भ घारण के लिए                | ४६४            |
| 1 | पुत्र प्राप्ति के लिए           | ४६७            |
|   | बच्चों के डब्बारोग निवारण       | ५६७            |
| • | क लिए                           | 46-            |
| * | बच्चों के सूखा रोग निवारण       | ४६८            |
| , | का लिए                          | vec            |
|   | भगवती की कृपा प्राप्त करने      | ४६६            |
| • | क लिए                           |                |
|   | रक्तपित्त रोग नाश के लिए        | X30            |
| I | मर्गा नाश के लिए                | ४७१            |
| 3 | नायशल नाश के जिए                | y o z          |
| 5 | देवां को प्रसन्तता और रोकों     | ४७२            |
| 9 | ग नाश क लिए                     | V:             |
| J | गावश्यक बातें                   | ४७३            |
| Ę | गायक की भलाई के लिए             | 80%            |
| E | ग्राचक को मालूम होना बाहिए      | £02            |
|   | w 6. 11 41196                   | 47:            |

#### ग्रसती प्राचीन-हस्त लिखित प्राना इन्द्रजाल



जहां देखिये, विद्या का जग में बोल बाला है। जो सब प्रद्यो, तो विद्या के बिना संसार में मुंह काला है।।

त्याज के नवीन युग में हमारी यह पुस्तक लोग को त्रानोबी मालूम होती है कारण है त्राज का मनुष्य हर एक कटिन काम से डरता है वह चाहता है कि सब काम बगैर कुछ हाथ पैर हिलाए बन जावें। एक समय था जब लोग त्राधी-त्राधी रात जाकर रमशान भूमिपर प्रेत की तपस्या करते थे जब वहीं जाकर "मृतक त्रात्मात्रों" को वश में करके बड़े-बड़े काम निकालते थे। सकल पदारथ हैं जग माहीं। भाग्यहीन नर पावत नाहीं॥

हैं सब चीजें दुनियां में श्रीर वह मिलती भी हैं संसार वासियों को। मगर-यथा कर्मम् तथा फलम् के श्रनुसार जो वस्तु जिसके भाग में होती है, उसे वो ही मिल जाती है। जो पदार्थ दुर्लभ है-यप्राप्य हैं उनके लिए भी कुछ साहसी मनुष्य ऐसे-ऐसे उपाय श्रीर साधन करते हैं कि श्रन्त में वह श्रप्राप्य वस्तु भी उन्हें प्राप्त हो जाती हैं; परन्तु त्रावश्यकता है परिश्रम करने की। शुद्ध मन से हद इच्छा शक्ति को लेकर के जिस काम को करेगा कोई वजह नहीं कि फिर वह उसमें सफ-लता प्राप्त न करे। ईश्वर की द्या से जो पुस्तक श्राज हम श्रापकी भेंट कर रहे हैं हमें पूर्ण श्राशा है यह त्रापकी त्रनेक इच्छात्रों को पूर्ण करने में पूरी-पूरी सहायता देगी। पद्कर अवश्य लाभ उठावें।

#### श्री गगोशायनमः

श्री गुरु गण्यति सरस्वती शिवगिरिजा गुण् गाज। जिनके सुमिरण कियेते सिद्धि होत सब काज !।

धन्यवाद प्रभु त्रीर प्रभु की प्रभुताई को जिनने इस संसार में ऐसे-ऐसे पदार्थ उत्पन्न किये हैं जो किसी के ध्यान और गुमान में न श्रा सकें उनमें से श्रत्यन्त न्यून वस्तु जो तृगापात हैं तिनंक समान किसी की सामर्थ्य नहीं जो बना सके उसकी माया का भेद किसी ने नहीं पाया जिसने गाया उसने त्रपनी मित के त्रनुसार गाया वह परमेश्वर पूर्गी बहा अनादि और अनन्त है ज्योति स्वरूप सर्व व्यापक सबसे न्यारा है उस निर्गुण ब्रह्म के सगुण स्वरूप श्री कृष्णाचन्द्रमा जी के चणिविन्द में बारम्बार सिर नवाय कर चपने चित्त के मनोर्थ को प्रकट करता हूं कि इस संसार में जितने देह-धारी गृहस्थी बनवासी बुद्धिमान मतिहीन हैं उनमें कोई ऐसा नहीं है जिसको अपने सुल-दुःख हानि

लाभ का ज्ञान न हो श्रीर श्रपने मनोर्थ सिद्धि करने की अनेक प्रकार का यत्न और उपाय न करता हो जो कि बहुधा मनुष्य अपने अधिकार के बढ़ाने को मंत्रादिक के द्वारा उपाय कर मन-वांद्धित फल पाते हैं इसलिये उनका चित्त इस प्रकार के यत्न और उपाय में लगता है जो कि यह विद्या सदा से लोगों को हितकारी यत्यन्त है हरिजन दासांदास रामधन दूसर प्रसिद्ध खुश नवीस ने जो इस विद्या के संग्रह करने में चालीस वर्ष बराबर बड़ा परिश्रम करके अनेक मंत्रदिक श्री गुरुदयाल श्री रामदयाल जी व श्री मिश्ररजानन्द जी महाराज श्रीर चन्द्रलाल से बड़े की कृपा से सिद्धि करके सदा राज दरबार में उच्चस्थान पाकर बेरियों पर गालिब रहकर मनवां छित फल पाता रहा अन चिरंजीव रामनरायण सम्पादक मथुरा प्रेस ने सब पत्रों को जहां तहां से इकटटा करके छापने की प्रार्थना की इसलिये ये चार

मांसलों बराबर श्रम करके सबको विधि युक्ति लिखके ग्रंथ पूरा किया जो कि विद्याल्पी काम-धेनु से यह त्रमृतरूपी दुग्ध प्राप्त हुत्रा इसलिये इस ग्रंथ के चार पाद किये पहले में वह सब बातें लिखी गयां हैं जिनका जानना त्रावश्यक है यंत्र लिखते चौर मंत्र जपने वालों को दूसरे पाद में तंत्र विद्या इन्द्रजाल का तीसरे पाद में सावरी श्रीर श्रनेक प्रकार के मंत्र चौथे पाद में यंत्र किया श्रीर नाम प्रनथ का कौतुक रत्न मंजूष रक्का प्रगट हो कि यंत्र यद्यपि सिद्ध हैं तद्यपि जिसकी किया कटिन है उसकी और यंत्र मंत्र की किया गुरु से पाकर करना उचित है गुरु का धर्म है कि श्रपने किये को बतावे इसलिये इस पुस्तक में श्रपने किये हुए पर ऐसा चिन्ह कर दिया है परन्तु इस बात पर भी च्यान रखना चाहिये कि जिस यंत्र मंत्र का स्वामी अपने से ऋगी होगा वह शीघ्र सिद्धि होगा श्रव उत्तम जनों से प्रार्थना है कि जहां कहीं भूल चूक देखें कृपा दृष्टि से शुद्ध करलें श्रीर इतना समभलें कि ईश्वर के सिवाय कोई निर्दोष नहीं है।

#### अथ प्रथम पाद

प्रगट हो कि यंत्र मंत्र के पढ़ने में श्रीर लिखने जैसा मनोर्थ होता है वैसा ही यत्न विधि श्रक्ति करने से सिद्धी प्राप्ति होती है विपरीत करने से अम निष्फल जाता है। बहुधा मनुष्य विधि जाने बिना जो कुछ करते हैं श्रीर उसका फल नहीं पाते तो विद्या पर दोष लाते हैं जिन पर श्रमल करने से अम निष्फल न होवे जो मनुष्य यंत्रादिक दारा किसी मनोर्थ के सिद्ध करने का उपाय किया चाहें वो पहले इतनी बातोंको जानलेवें तब श्रारम्भ करने को स्थिर होवें।

प्रथम ऋगी धनी का विचार ऋगी लेने वाला और धनी देने वाला होता है जो करने वाला धनी हो तो कार्य निस्सन्देह सिद्ध को प्राप्त

होवे।

द्रमरे

वर्ग और राशि को मिलावे अपना वर्ग और राशि प्रवल हो तो श्रेष्ठ है।

#### तीसरे

मासवार तिथि नचत्र चन्द्रमा योगिनी दिशा-शूल श्रोर दिशा इन सबको जानकर मनोर्थ की जैसी संज्ञाचर स्थिर शुभ श्रशुभ हो उसके श्रनुसार सबका निश्चय करके श्रारम्भ करें। चौथे

जिस स्थान में बैठे कूर्म का से स्थान को शोधकर कूर्म्म के सिर पर श्रासन बिद्या कर बैठे। पांचवं

जिस दिन कार्य का त्रारम्भ करें उस दिन को पूर्व में दूसरे को त्राग्नकोण में इसी प्रकार सात्वें को उत्तर में रखकर ईशान कोण को साली स्रोत फिर शुभ कार्य को जिस दिशा में मुख रखने से चन्द्रमा त्रौर शुभवार सन्मुख त्रौर दायें रहे जोगिनी त्रशुभवार पीठ पीछे या वायें रहें उसी दिशा में मुख कर बैठे।

ऋणीधनी का विचार

प्रथम वर्गों के नाम श्रीर वर्गों के श्रचर श्रीर श्रवरों के श्रंक नीचे लिखे यंत्र से जानना।

|   | नामवर्श |   | वर्गी के अक्षर |   |     | <i>ट्यवस्था</i> |   |                       |
|---|---------|---|----------------|---|-----|-----------------|---|-----------------------|
| 3 | गरुड़   |   |                | 3 |     | 0               | 2 | जिसके नाम में इन      |
| 3 | विलाव   | क | ख              | ग | घ   | 0               | y | ४अक्सों में से कोई    |
| 3 | सिंह    | च | छ              | ज | थ्य | 0               | 8 | एक असर होर्व वह इस्स  |
| 8 | स्वान   | ट | ਰ              | ड | ढ़  | ण               | 6 | इ वर्ग है और इन चारों |
| 4 | सर्प    | त | थ              | व | ध   | न               | 6 | असरों के गुणन अंक     |
| 8 | मूसा    | प | फ              | ब | म   | म               | 8 | टहीहैं इसी प्रकार     |
| 6 | मृग     | य | र              | ल | व   | 0               | 3 | सब अहार और वर्गें     |
| 2 | मेंद्रा | श | ঘ              | स | ह   | 0               | 0 | को जानना चाहिए        |

फिर धनी ऋणी को दूसरी रीति से जान

#### उदाहरण

रामलाल सेठ धनवान से नौकरी मिलने के लिये विधीचन्द नामी मनुष्य मंत्रादिके द्वारा उपाय किया चाहता है तो दोनों के वर्गांक निकाल कर उनको दो गुणा करके न्यारा २ धरे और प्रत्येक उनको दो गुणा करके न्यारा २ धरे और प्रत्येक में दूसरे का वर्गांक जोड़ के उनमें = का भाग दे शेष बचें उनको काकिणी जाने जिसकी काकिणी यधिक हो वह ऋणी है और थोड़ी वाला धनी असे रामलाल का वर्गांक विधीचन्द का वर्गांक।

 $6 \times 7 = 78$   $7 \times 7 = 78$  7

इस रीति से रामलाल सेठ ऋगी है और विधीचन्द धनी तो विधीचन्द की याशा राम लाल पूर्ण कर देगा।

#### वर्ग मिलाना

वर्ग के ३६ मिलान हैं इनमें देखना चाहिये ऋगी धनी दोनों के एक ही वर्ग हों तो श्रेष्ठ है श्रीर धनी का वर्ग प्रवल हो तो श्रीत श्रेष्ठ है ऋगी का वर्ग प्रवल हो तो कार्य सिद्ध होने में विलम्ब होगा श्रीर श्रपने वर्ग से जो वर्ग पांचवां है सो वैरी तथा चौथा मित्र तीसरा सम है।

तान्त्रिक साधन, यन्त्र, मन्त्र एवं तन्त्र सिद्धि के प्रयोग

इस प्रतक में विभिन्न प्रकार के तान्त्रिक साचन, चन्त्र, मन्त्र एवं तन्त्र सिखि की शास्त्रीय एक बाव प्रभावकारी विभिन्नों का स्विद्ध तथा विस्तृत वर्षोन किया गया है। प्राचीन एवं विस्तासी सान्त्रिक सिडिप्टें की जावकारी के बिए इसे ब्राप्य पहें। मूक्य 12) वारह २० (डाक सर्व बाहन)।

## वशोकरण एवं मोहिनी विद्या (हिप्नोटिज्म) सिद्धि के प्रयोग

स्त्री पुरुष, पति परनी, राजा, शत्रु, निय, अधिकारी ब्यदि किसी भी व्यक्ति को वश में करने के ब्रह्मुत एवं श्रास्त्रीय अयोग इस पुरतक में संकवित हैं। मैस्मेरिजम, हिप्तोटिजम तथा शास्ति-ब्रह्म का सचित्र वर्धन भी इसमें सम्मिक्ति हैं। मृत्य 12) बारह ६० (आक सर्च क्रवाग)।

#### देवी-देवता, हनुमान, छाया पुरुष एवं यक्षिणी भैरव सिद्धि के प्रयोग

गण्य, बन्मी, शिव, पार्वती, बिच्छु, बनुसान, छाया पुरुष, यन्त्रियो तथा औरव को सिख करके उनके द्वारा अभिकास पूर्ति के तान्त्रिक अयोग इस पुस्तक में वर्षित हैं। प्राज ही मंगाकर इनका चम्नकार देखिए। मूल्य 12) बन्धा ६० (दाक सर्च क्यांग)।

|                 |       |                   |      | _      | -     |         | T        |      | ~ c      | 10 |
|-----------------|-------|-------------------|------|--------|-------|---------|----------|------|----------|----|
| वर्ग            | T     | विल               | निय  | A      | वा    | <u></u> | प्रद     | ल    | निर्दल   |    |
| १ जना २ व       |       |                   |      | Bac !  | का    | रका     |          | -+   | <u> </u> | 3  |
|                 |       | - T               | 707  | मा     | एनड   | सिंह    | 12       | हड़। | सिह      |    |
|                 | . 1   | सम                | -    |        | -     | 370     | مر اد    | न्ड  | स्वान    |    |
| য়ম্বর বি       | लाव   | इसद               | विल  |        |       | स्वा    |          | 4    |          |    |
|                 | पर्ध  | <b>গ্য</b> ন্থ    | स    | र्द वि | सेंह  | सिंह    | -        | म    | सम       |    |
| 411.5           |       |                   |      | सार    | ارام  | स्वा    | नस       | ाम   | सम       |    |
| गरन्ड न         | प्सा  | गरनड्<br>इन्स्राट |      |        |       | AL      | 5 5      | বান  | मूसा     |    |
| TRAS 3          | मृश   | JAN S             | F    | ाडा र  | ear   | 1       |          |      |          |    |
|                 | 3:    | 1000              | मे   | हा ३   | Fale  | न मूर   |          | वान  |          |    |
| गरूड़<br>वित्यत | in    | a:                | 19   | चला .  | Fall  | स मा    | ग   र    |      | स्य      |    |
| वित्गत          | सह    | HE                | 10   | -03    | 100   | ने      | द्या इ   | वान  | मेंदा    |    |
| वित्गत ।        | स्वान | स्वा॰             | 7110 | MICH   | -61   |         | W.       | अर्प | 'मृग     |    |
| Gana!           | सप    | Tam               | वार  | 14     | 41-1  | 1 3     |          |      |          |    |
|                 | चंप   | विल               | व र  | रूंसा  | सर्प  | H       | दा       |      |          |    |
| विलाव           | S.    | 1                 | 03 5 | וכם    | सर्प  | A       | सा       | सर्प | मूर      | n  |
| विलाव           | मृग   | laci              | NO.  | 5.     | হার্য |         | गर्प     | सम   |          | 7  |
| विलाव           | मेंद  | ा विल             | nd : | मदा    |       |         | - 4      |      |          |    |
| विलाव           | 0     | व सा              | FI:  | सम     | मूर   | मा इ    | सा       | सम   | ा सम     | 1  |
|                 | 18    | ाव सि             | 2    | स्वान  | मूर   | मा व    | वृग      | सर   | र स      | T  |
| सिंह            | 1     | 10                |      | सर्प   |       | - 1     | मेंदा    | सर   | र स      | H  |
| सिंह            | स्वा  |                   |      |        |       |         |          |      |          |    |
| िसंह            | 來     | ग रि              | मह   | मृसा   | A     | - 4     | मृग      | स्य  |          |    |
| 1.50            |       | 0                 | HA   | र्मेश  | म्    | ग       | प्रेंद्र | भेत  | ग्र मृ   | ग  |
| -सिंह           | 1     |                   | _    | भेत    |       | - 5     | मेंदा    | হ    | म ए      | म  |
| निह             | में   | ड़ा । भ           | 46   | 440    |       | Ċ1      | *****    | L    |          |    |
|                 |       |                   |      |        |       |         |          |      |          |    |

#### राशि का मिलाना

धनी ऋगी दोनों की राशि एक ही हो तो समान श्रोर धनी की राशि प्रवल हो तो श्रित श्रोध्य है ऋगी की राशि प्रवल हो तो कार्य बिलंब से होवे।

| an programme of the second sec |       |        |        |        |       |                 |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | वसम्पर |        | विल    |       |                 |  |  |  |
| हित्रकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सरेडी | हिताहि | प्रबल  | निवल   | बराबर | <b>व्यवस्था</b> |  |  |  |
| आवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | खाकी  | प्रीति | सम     | सम     | चर    | 'हित बढ़ावे     |  |  |  |
| आवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आवी   | प्रीति | आवी    | खाकी   | 0     | मिलाप करावे     |  |  |  |
| आवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आली   | बैर    | आवी    | श्वाकी | 0     | मुलर करावे      |  |  |  |
| आवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वादी  | वैर    | वादी   | आवी    | 0     | मय उपजावे       |  |  |  |
| ख्यकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | खाकी  | प्रीत  | सम     | सम     | रियर  | हित करावे       |  |  |  |
| खाकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वादी  | वैर    | वादी   | रवादी  | 0     | क्रोध बढ़ावे    |  |  |  |
| रवाकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आत्सी | वैर    | आत्शी  | रवाकी  | 0     | নিয়া           |  |  |  |
| वादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वादी  | प्रीति | सम     | सम     | चर    | हित बढ़ावे      |  |  |  |
| वादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आत्शी | प्रीति | वादी   | आत्री  |       | कोच मिटे        |  |  |  |
| आत्शी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आत्सी | प्रीति | स्प्रम | सम     | स्थिर | हिल बढ़ावे      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |        |        |       |                 |  |  |  |

#### राशि जानने की रीति

रहता है श्रीर हर एक नज़त्र के चार चरण होते हैं जो श्रचर चरणों में लिखे हैं उनसे राशि जानी जाती है जैसे रामलाल के सिरे का श्रचर है वह जुला राशि के सामने चित्रा नज़त्र के तीसरे चरण में है तो मालूम हुश्रा कि रामलाल की जुला राशि है श्रीर जन्म उसका चित्रा के तीसरे चरण में हुश्रा है इस प्रकार जिस नाम की राशि देखना चाहो देखों।

आप भो वड़ भाग्यवान हैं, अपनी रेखाओं पर विश्वास करो हस्त सामुद्धिक शास्त्र

आपके भाग्य में क्या है ? अपने हाथ की रेखाओं पर विश्वास करो। हमारी पुस्तक की मदद से आपका हाथ इन बातों का उत्तर दे सकता है।

1. ग्रापकी ग्रायु लगभग कितनी होगी ? 2. ग्राप रोग से कब मुक्त होंगे। 3. ग्रापकी मृत्यु कब ग्रौर कें से होगी ? 4. ग्रापका जीवन मुखमय रहेगा या दुखमय ? 5. क्या ग्रापके जीवन में कोई भंयकर घटना घटेगी ? 6. ग्रापके कितने लड़के ग्रौर लडिकयाँ होंगी ? ग्रापकी मृत्यु ग्रापकी धर्मपत्नी से पहले होगी या पीछे ? 8. ग्राप निर्धन बनेंगे या घनवान ? इत्यादि जीवन की रहस्मय बातों पर हस्तरेखाग्रों द्वारा प्रकाश-डाला गया है। मूल्य 8-25

#### राशिचक

| नामराशि                                                | न्रह्मत्रों के ना<br>चरण सब                                                                                                                                                                         | म और चरणके<br>त दो नहात्रके                                                                                      | प्रत्येक राशि                                                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| मेष वृष मिशुन कर्क सिंह कन्या वृण्यिक धन मकर कुम्म मीन | आश्वनी के ४ चू चे चो ला कृतिका • इ उ ए मृजशिर • • का की पुर्वसु • • की मधा मा मी मू में उत्तराफालगुर्नी • थे पा पी चित्रा • • तो मूल से यो भा भी उत्तराषाद • भो जा जी धिनिष्ठा • गूर्वाभादपद • • दी | ली लू ले लो<br>रोहिणी<br>ओ बाबी वू<br>आदी<br>कू घं ड. घ<br>पुष्प<br>दूहें हो डा<br>पूर्वी फाल्गुणी<br>मो टाटी टू | गा गी ॰ ॰<br>पूर्वीभाद्रपद<br>से सो वा<br>रेवती<br>दे दो चा ची |

राशि दृरान्टा गगन मंडल में १२ स्थान हैं उनके राशि और लग्न कहते हैं उनके नाम स्थान लग्न कहती में मलुम होंगे।

घरमेव

कर्क मकर वुला

#### १२ राशों के स्वामी

त्रर्थात् मालिक ७ देवता हैं उन्हीं को ग्रह कहते हैं ४ देवता दो २ घर के त्रौर दो देवता एक २ घर के मालिक हैं नीचे लिखे चक्र में उनके रूप गुणादि दें।

#### राशि भेदचक्र

| 1         |         |              |           | TOTAL PROPERTY. |                                                   |
|-----------|---------|--------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|
| राजी-गम   | अधिरा   | स्थान        | चसचर      | स्वाभी          | रानी के स्वाणी का अण्ला                           |
| १ भेष     | आदशी    | व्रवं        | चर        | मगल             | पहले शहर में शह हो बह<br>अन्तर्व दह बोधुमाश्मानमं |
| -२ वृष    | खाकी    | दक्षिशा      | स्थिर     | शुक्र           | २ घर का धन                                        |
| 3 विथुन   | वादी    | पश्चिम       | दुःस्वभव  | नुध             | ३आता का                                           |
| भुकर्क    | आवी     | <b>उत्तर</b> | चर        | चंद्रजा.        | ४ माल पिता वा आरोण्यत                             |
| प्रसिंह   | आन्त्री | पूर्व        | स्थिर     | सूर्ध           | प्संतान बुद्धि का                                 |
| ६कन्धा    | रवाकी   | दक्षिरग      | 디고        | बुद्धि          | ६वेरी ओर रोग का                                   |
| ७तुला     | वादी    | पश्चिम       | स्थिर     | शुक्            | ७ स्त्री औरसमर्का                                 |
| र बुष्चिक | आवी     | उत्तर        | दुःस्वभा  | <b>ज्ञा</b> ल   | टकृत्यु और रेल का                                 |
| र्धन      | आत्रम   | पूर्व        | दुःस्बभा  | गुरु            | ६ धर्म और अजनका                                   |
| 1         | रवाकी   | दक्षिण       | चर        | शनि             | १०शङ्ग स्थान का                                   |
| Louis     | वादी    | पारिचम       | रियर      | शनि             | ल द्रब्यो पार्जन                                  |
| १२ मीन    | आवी     | उत्तर        | दुः स्वभा | 32              | १२ कर्च का                                        |

#### ग्रह भेद चक्र

| ग्रह   | एक राष्ट्रि<br>प्राप्ताण | १२ शिश<br>प्रमाण | દ્યીમાદ્યામ  | वर्ण       |
|--------|--------------------------|------------------|--------------|------------|
| मंग्रत | ४५दिन                    | शावर्ष           | -यून उत्पुभ  | হল         |
| 6      | 2 ३ तटघर                 | (                |              | श्वेतहीर्व |
| बुध    | १६॥ वह चू                | १ वर्ष           | <i>डो</i> अ  | भिला       |
| चन्द्र | श वर्ष                   | १ मास            | અધ્ય કોએ     | श्वेत      |
| स्रधं  | २० देवह                  | १वर्ष            | ম দ্রা গ্রাস | वात        |
| गुरू   | १३<br>भासवच              | १२वर्ष           | अधिधीम       | संहती      |
| शनि    | 211 वर्ष                 | ३०वर्ष           | अति अशुभ     | काला       |

चन्द्रमा वृत्तान्त । चन्द्रमा जिस राशि में जाता है उसके गुण श्रीर प्रकृति से रोग प्रसिद्धि होता है।

| पूर्व दिशामें दक्षिरण में<br>मेष सिंह धनु<br>अत्शीचर स्वाकी स्थिर | मिथन के महत्त | a - a 2 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------|

बन्द्रमा एक टी राशि में त्राठों दिशा की सैर करता है त्रावश्यकता के समय इस रीति से सन्मुख करें।

| पूर्वमें अग्निये द० नै० प॰ वा॰ उ० ई० ०<br>अवड़ी १५ च॰ २१ च॰ १६ घ॰ १४ घ॰ १५ घ॰ १५ घ॰ |                    |       | पित्र | 3    | 8    | Ä     | 3    | 10    | Ti   | जोड   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|------|-------|
| क्षाड़ी १५ च० २१ च-१६ च-१६ म. १४ म. २० च० १५ च० १५ च                                | Add by September 1 |       | -     | -    |      |       |      |       | 1 4  | 0     |
| 10000                                                                               |                    | भधड़ी | १५च०  | 2१घ- | १६च- | 26ET. | १४ घ | २० छ। | १५ स | १३५घa |

#### चन्द्रमाकेफल

| Section of the last of the las |             | 7                    |              | -      |                                |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--------|--------------------------------|---|--|
| पहलाज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | न्मका शुक्त | 2 मनार्थ             |              | 3.00   | इ धनका लाभ करे<br>६ एं भ करावे |   |  |
| 1420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | करावे       | म बाहि               | <b>उधारे</b> | Ę ę    |                                |   |  |
| संका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | िमलावे      | ट दुस्तव             | ट्यु दिखां   | € EL   | Seria-                         | + |  |
| लग्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | ११ लाभ व             |              |        | ने करावे                       | 4 |  |
| B 8 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वां         | वपरा                 | पीठा         | पर     | दिलपर                          | 4 |  |
| अर्थात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18          | णक्र नेता <b>द</b> त | 1 Spin 3     | rang - | जिल्लापर                       | - |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 772         | <u>धिरावे</u>        | हारि क       | Sin .  | 20                             |   |  |
| होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                      | ग्वार        | ia     | सुस दे                         |   |  |
| And or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.7        |                      |              |        |                                |   |  |

#### मास और बार वृतान्त

चन्द्रमा शुक्ल पत्त की पड़वा से कृष्ण प की ३० तक होता है श्रादि के १० दिन हैं मध्य के १० दिन मध्यश्रंत के १० दिन हैं श्रीर शुक्ल पत्त की श्रादि की पहली हैं रिववार श्रीर चन्द्रवार बड़े उत्तम कहारे तीन दिन में जिस शुभ कार्य का श्रारम्भ करें वह शीष्र सिद्ध हो।

#### यत्र

| The second second                     | MARKET CO.                                                                                |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| अस्त्रमाराजार् कृतान्त                | व्यय-धीन अब्बद्धन्यार्                                                                    | नमा वैसप्त भावना कू |
| क्र्माष्ट्रिकाल्युन ओष्ट्र<br>भाद्रपद | ब्रध्यम                                                                                   | निकृष्              |
| शकि चन्द्रः दुकः                      |                                                                                           | श्रीन - औ           |
| श्चिति- खेती-आकर्ष                    | देश क्षेत्रों झें अदर्श कराना<br>वे बहतु के चना- गर्भ स्त्यम<br>म अभूमादिक क्षेत्र भिकारा | - आर्ण उच्य         |
|                                       |                                                                                           |                     |

रात्री की और दिन की ६० घड़ियों में ३२ लग्न बीतते हैं उनका प्रमाण इस कक से जानों।

| मेव | वृष | षियु- | कर्क | RiE     | जन्या | नुला | 例   | धन | अकर् | कुंभ | 28-7 |
|-----|-----|-------|------|---------|-------|------|-----|----|------|------|------|
| 32  | 8   | AM    | 73   | 80<br>A | 32    | 35   | 2 P | A3 | PUK  | 8    | 32   |

#### लग्न जानने की रीति

जिस मास में लग्न की सकांत होती है मातः काल वही लग्न होती हैं और ज्यों-ज्यों सकांत के अंश जाते हैं लग्न के प्रमाण में उतने ही अंश गये पर सूर्योदय होता है।

उदाहरण-पोषवदी १३ को वृश्चिक की संकांत के १३ यंश गये ३० में से तो वृश्चिक लग्न का प्रमाण ४। घड़ी ४४ पल है तो एक यंश के ११॥ पल हुए १३ यंश की १४६॥ पल यर्थात् २ घड़ी २६॥ पलके उपरान्त स्योदय होगा फिर घड़ी २॥ पल १४॥ यमल वृश्चिक फिर ४ घड़ी १ पल मकर इसी प्रकार ६० घड़ी में

可许许

सब बीत जावेंगी १२ दिन के १२ दुघड़िये । जानने की रीति एक बार के पीछे दूसरा

|        | मुहूर्त    |      |     |            |       |            |     |            |            |     |      |    |  |
|--------|------------|------|-----|------------|-------|------------|-----|------------|------------|-----|------|----|--|
| दिन    | 8          | 2    | 3   | 8          | Ä     | ٤          | 6   | 2          | 1€         | 20  | 189  | =  |  |
| रवि    | ₹-         | श्रु | बु- | य          | 27-   | <b>9</b> - | म   | ₹-         | भु-        | g   | यं   |    |  |
| यन्द्र | वं-        | 27-  | ą-  | श्रं-      | ₹-    | 野          | \$  | चं-        | 21-        | ą-  | मं-  | 1: |  |
| औष     | ध्यं-      | ₹-   | 93- | 3          | थं-   | 217-       | वृ  | मं-        | ₹-         | 45- | ig's |    |  |
| नुध    | <b>3</b> - | यं-  | 21- | <b>Z-</b>  | मं-   | ₹-         | 罗-  | <b>3</b> - | यं-        | श-  | ਗੁ-  |    |  |
| यहीं   | ą-         | मं-  | ₹-  | भु         | जु-   | चं-        | -79 | ą.         | मं-        | ₹=  | 4-   | رق |  |
| Mab    | 3-         | नु-  | यं- | <b>21-</b> | वृ-   | मं-        | ₹-  | भु-        | <b>5</b> - | थं- | 21-  | 10 |  |
| शतन    | श          | ą į  | मं- | 3          | श्रु- |            | ध-  | श-         | <u>ي</u>   | मं- | 7-   | 2  |  |

त्राता है जैसे रविवार से छठा शुक्र इसी प्रक रात्रि के १२ दुघड़िये जानो ।

रात्रि के १२ दुघड़िये

जानने की रीति रात्रि में पाचर्वी गिग्ति पर त्रांगले

# दिन होगा जैसे रिव से पांचवें गुरु श्रीर भी इसी प्रकार जानो ।

# रात्रिक १२ दुघड़िये

| शिष          |     |      | 2   | U      | 4          | 8   | 6          | 2   | 3-   | 20         | 22   | 82  |
|--------------|-----|------|-----|--------|------------|-----|------------|-----|------|------------|------|-----|
| शित          | 8   | d    | 2   | 8      | -          |     |            |     |      | 17.1       |      |     |
|              |     | -9   |     | o.T.   | मं-        | 21- | <b>a</b> - | 2-  | वृ-  | य-         | 3-   | न   |
|              |     | T    | 1   | 91-    | a-         | ₹-  | g-         | य-  | 195  | <b>H</b> - | 18   | 3   |
| चन्द्र       | 4-  | 3    |     |        |            | ÷   | .7         | · i | 200  | 2.         | 7-   | đ   |
| चन्द्र भाभ   | मं- | 21-  | 4   | ₹-     | <u>ā</u> - | 21- | 3          | 2-  | 20-  | 3          | 4.   | 2   |
|              |     | 15.9 | 100 | 1 4    | OT-        | U-  | 21-        | a-  | 7-   | 3-         | थ.   | 19  |
|              | 177 |      | PA  | å.     | 72         | a-  | 12-        | 12  | चा-  | 13         | 194- | 30  |
| ग्रीक        | 5   | -4-  | -   |        |            |     |            | -   | -    | OT         | 3    |     |
| गुरू<br>भुक् | भ   | 中    | 21- | वु-    | 2-         | 5   | 14-        | 13  | 34-  | 21         | 3    |     |
| भुक्         | 21  | 3-   | 3-  | ã.     | यं.        | 23  | श्रं-      | 27- | 3    | 1          | 충    | भं. |
|              |     |      |     | THE CO |            |     |            |     | 1720 | 100        | 11 8 | 122 |

एक दिन रात्रि में ढाई २॥ घड़ी ७ दिन तक रहता है।

### उस का शुभा शुभ फल

| रिव  | धन्द्र | 45 | शुक्र | बुध | शनि | ओम  |
|------|--------|----|-------|-----|-----|-----|
| 3हेग | अष्टृत | 54 | चर    | लाम | काल | सेन |

# तिथि वृत्तान्त

रुषा पत्त की १ तिथि में सूर्य का श्रमल रषता है ६ तिथि में चन्द्रमा का इसी प्रकार शुक्ल पत्त की ६ तिथि में चन्द्रमा का श्रमल श्रीर ६ में सूर्य का श्रमल रहता है इसलिये सूर्य के श्रमल में वरकार्य श्रीर चन्द्र के श्रमल के स्थिर कार्य

| शुक्रप                                | क्ष में                   | कृष्ण                              | पक्ष में                  |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| शन्द्रतिथि<br>2 ३<br>= = ६<br>२ १४ १५ | सूर्य तिथि ४ ५ ६ १० ११ १२ | सूर्य तिथि<br>१२३<br>७२६<br>१३१४१५ | चन्द्रतिथि ४ ६ ६ १० ११ १२ |

करने चाहिये चरकार्य वह कहाता है जो थोड़ी

देर रहे जैसे नाव पर घोड़ा च्हाना जो शीष्ठ उत्तर श्रावे रोगों का इलाज जो जल्द श्राराम पावे रसोई जेमला जो शीष्ठ पच जावे श्राकर्षण मारण उच्चाटन व्यापार विद्या सीखना स्थिर कार्य वह हैं जो बहुत मुद्दत तक रहें मकान बनाना बाग लगाना गद्दी पर बैठाना जलपीना बसी गांव बसाना इत्यादि जानो।

त्रिया जाय तो निस्संदेह सिद्धि हो।



#### हिन्दी भाषा में सर्वोत्तम प्रामाणिकसबसे बडेग्रन्थ्यस्स

हिन्दी शावा में सर्वाधिक प्रामाणिक प्रकाशन, जिनकी कोई तुलना नहीं है। हजारो अ वित्र हजारों पृष्ठ , कपड़े की मजबूत पक्की जिल्द सहित-

#### असली प्राचीनयन्त्र मन्त्रतन्त्रशास्त्र

प्राचीन प्रामाणिक प्राप्य अप्राप्य और दुष्प्राप्य संस्कृत के सैकड्रें प्राचीन तान्त्रिक ग्रन्थों से उपरोगों सामग्री के। सङ्गतित करके इस पुस्तक को मरल हिन्दी भाषा में तथार किया

ग्याहै। इसे वर्षों की मेहनत और हजारों रुपयों के खर्च से तय्यार किया गया है।
तान्त्रिक साधना के इन्कुकों को वरदान स्वदण - मूल्य १०१)

SP THE

| नक्षत्र बार संज्ञा युक्त             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| तक्षत्र                              | संज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कि     | ণার্থ                                                                            |  |  |
| वूर्वाषा उतराषा उत                   | राधुब सङ्गा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | बीजबोना-सकान बनाना-बाग                                                           |  |  |
| वा-पूर्णर्वाचा - अत्य                | अर्थात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रवि    | लगाना दिखा कवि करना - म ही                                                       |  |  |
| आव पर रोहिणी                         | क्यिरनार्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11)7   | पर बेहना-ग्रष्ण बस्पना                                                           |  |  |
| तिबारवा-कृतिक                        | भिन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नुष    | अम्निकान हो आदि यंत्र अलाका                                                      |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | विजार क्षामना                                                                    |  |  |
| स्वांतिपुन बंधु-भव                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यन्द्र | गान तुरंग बाव पर सावार् करानेत                                                   |  |  |
| ण पन्छा-शतभिषा                       | 和沙军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | सेर्करमा- यात्रा                                                                 |  |  |
| ज्ञानार-रेवाल                        | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रीक  | गान्वसीखना बद्धन,गहना बहुनाना                                                    |  |  |
| चित्रा- अनुराधा<br>व्रताफा- व्रतीका- | अमुक्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मंगल्य | विनी संजी ज्ञा करना किन से पिन्य<br>करूरी करण करना<br>बादु अग्निम जनाना विव देना |  |  |
| पूर्वाभा-भरणी-त्रप                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | গুলে সাহস্য                                                                      |  |  |
| क्लिअविनी-प्रस्प                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | स्यिक्विकस्या ,दुकान-श्यापार्                                                    |  |  |
|                                      | A STATE OF THE STA | 32     | राते कर्ता-गहना गड़ाना-शिल्य -                                                   |  |  |
|                                      | सङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •      | विद्यानीरवना-परेवासी तिरंदा                                                      |  |  |
|                                      | (T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | जी. जुश्ती करना                                                                  |  |  |
|                                      | भिष्ट्रण १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATA    | शंकिनी स्पारी का अंत्र सीरवना                                                    |  |  |
| चोडा २२                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 0    | किंग्लामा माद् कर्ना-                                                            |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ति-गथना मारण असास्य वेग जा<br>फेरमा                                              |  |  |

#### भद्रावृत्तान्त

| स्थान          | चनुसामें भद्रा |              |         |      | क्षेत्रा ग्रेज.        |
|----------------|----------------|--------------|---------|------|------------------------|
| वस्य लोक क्रें | कम्भ           | भीन          | वृध्यिक | भिंह | ब्हुत बरे सब कम विग डे |
| स्वर्ग में     | ओव             | वृत्         | कर्व    | नकर  | मंपूर्ण कामना तिहिकारे |
| पाताश्रे       | कन्या          | <b>अिथुन</b> | तुला    | धन   | धन कालाभ करावें        |

# भद्राकीतिथि

| शक्तपक्ष में |            |      | कृष्णपक्षमें     |        |        |               |
|--------------|------------|------|------------------|--------|--------|---------------|
| आदि की वि    | भे अंतर्वे | त अह | કે કે મેદ<br>જોઈ | में अह | अंवर्ध | े अह<br>वे अं |
| - 194        | 8          | 22   | 8                | १४     | 3      | 20            |
| 2 12         | 1          |      |                  | 10     |        | 72            |

# ५ नक्षत्र तिथिसंबंधसे निकृष्ट् है

| १भें भूल | <b>प्रेमरणी</b> | ट में कृतिका | हम् रोहिणी | १०में श्लेखा |
|----------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 1        | 300             | मा कार्य कार | महिला म    |              |

इनमें कोई शुभ काय करता चाहिया

य नक्षत अर्थात् वृंचल में शुभ कार्य करना अर्थत नी

| ধনিষ্ঠা | शतिजिषा | वूर्वा आद्रपद् | उत्स्थान्य वह | रेवती |
|---------|---------|----------------|---------------|-------|
|         |         |                |               |       |

# दिशाशून

सोम शनिश्चर पूरविशासा । रिव शुक्कर पश्चिम के पासा ॥ बुध मंगल उत्तर की याहीं। रहे वृहस्पति दित्तिण माहीं॥



# त्रामण पर बैठिवा की विधि

कर्म चक्र को देख कूर्म के सिर पर त्रासण बिद्धाय देठे तो मंत्र शीत्र सिद्ध हो।



जिस स्थान में पूजन को बैठे उसके नौ माग करे फिर स्थान के नाम से सिर के अचर को जिस भाग में देसे उसके मीनौ भाग करे फिर पूर्व अचर में जो मास होवे उसी मात्रा के स्थान में आसणा बिद्धावे जैसे का कोठा पहला अचर का कूर्म के सिर में है सिर के नौ भाग में औ' की मात्रा उत्तर दिशा के वीचल स्थान में है वही स्थान जिसमें स्थाही जिसमें ह्याही का है और कूर्म का सिर जानिये कूर्म चक्र में जितने स्थान है सब को कूर्म का सिर ही जानना चाहिये।

# दिन दिशा विदिशा के विचार पर काम करने की विधि

विदित हो कि जिस दिन यंत्र लिखने और मंत्र जपने को बैठे उस दिन पूर्व दिशा में रखे इसरे दिन को श्राग्न कोण में फिर दिवाण में इसी प्रकार सातवें दिन उत्तर में रखे ईशान को गा बाली रहे फिर शुभ कार्य हो तो चन्द्रमा और शुभवार शुभ दिशा को सामने श्रीर दायें रखे जोगिनी दिशाशूल निकृष्टवार को पीछे और बायें रखे श्रीर निकृष्ट कार्य को जोगिनी निकृष्ट दिन दिशाशूल सामने दायें चन्द्रमा मध्यम-बार सन्मुख दार्थे जोगिनी पीछे शुभवार को कोगा में हो तो सामने के कोगा में निकृष्टवार हो तो सामने की दिशा में निकृष्टवार को देखे जो



चाहें कि बहुत शीघ मनोर्थ सामान्य सिद्धि हो तो शनिवार को ग्रारंभ करे पश्चिम मुख बैटने से चन्द्रमा ग्रीर सामान्य दिशा ग्रीर बार सामने शुक्र सामान्य बार दायें जोगिनी ईशान में पीट पीछे के दिन सामान्य खोटा दिन शनिवार पीठ वीछे ग्रीर उत्तम बार चन्द्र जो वायां है शुक्र को



देखता है जोगिनी की दृष्टि मंगल पर जो बांये है बृहस्पति रविवार को देख रहा है किसी अधिकार के बढ़ाने को बठे तो बुधवार को और ऐसी सूरतहाय उत्तर आवे तो बहुत शीव कार्य सिद्धि हो।

पूर्व मुख बैठने से चन्द्रमा श्रीर बुध सामने रिववार पीछे बुध को देख रहा है शुक्र गुरु दायें बायें मंगल जोगिनी शानि दोनों पीठ पीछे



ईशान मुल बैठे चन्द्रमा बुधवार गुरु दायें जोगिनी बांयें शनि धीछे हो मंगल भी बायें तुल्य हो श्रीर इसी युक्ति से मारन उच्चाटन का श्रारंभ करे तो नैश्रत मुल बैठ शनिवार श्रित खोटा बिन सन्मुख जोगिनी दायें बृहस्पति शुभवार बांये श्रीर चन्द्रमा भी बांया ही जाये श्रिधकार की प्राप्ती को कहीं जाने के लिये उपाय करे तो रिववार को बैठे पूर्व मुख चन्द्रमा श्रीर शुभवार रिव सन्मुख हो बृहस्पति जोगिनि दिशा शुल सहित पीठ धीछे शनिवार श्रित निकृष्ट बार्ये दोनों हो तो मनोर्थ शीव्र सिद्धि हो किसी के काम में बिलंब डालना चाहे तो इस सूरत पर ग्रागंभ करें।



पूर्व यंत्र में सन्मुख जोगिनी दायें शनि दिशाशूल वार्ये बुद्ध शुक्र पीछे रिव चन्द्र उत्तम त्योर शुक्क पर मंगल की हाँच्छे।

किसी मनोर्थ वैर श्रीर कोध के लिए शुक्ल पत्त की पहली बृहस्पति को बायें सुर में बैठे पूर्व मुख श्रीर जोगिनी शुभ कोगा शुभ दिशा में हो बहुत शीव्र सिद्धि की प्राप्ति हो।



चंद्रमा बृहस्पति सामने चंद्रवार पीछे जोगिनी ईशान में बायें शनिश्चर दिशाशूल दायें शुक्र मंगल सामने कोणा में रिववार जोगिनी ईशान ज्यामने सामने कोणों में बुद्ध शनि ज्यामने सामने दिशात्रों में किसी को बिगाड़ने का उपाय देखकर बैठे।

ईशान मुख बैठने से शनिश्चर दार्थे जोगिनी बार्थे पीछे चन्द्रवार सामने सुन्न है तो इस रीति से निश्चय मनोर्थ सिद्धि हो।



## इतिबार विचार । मंत्र प्रकृति

मंत्र की चार प्रकृति है और उनके न्यारे २ फल हैं।

|                 | THE RESERVE THE PERSON OF THE PERSON    |                  | STATE STATE OF THE PARTY OF THE |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सिद्धि          | साध्य                                   | मुसिद्धि         | अहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Life distant    | AND | The state of the | 35 T. 36 36 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| THE WAR THE THE | यंत्र १२व                               | नेडेका           | THE CANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अठ              | : মর                                    | श्रारत           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अठवन            | 2                                       | <b>ह</b> डम      | रवटमल ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | 0                                       | /                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| स्रीह           | फ क्ष                                   | Ca               | तल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अंग्रिकपह       |                                         | ।धव र            | उड़ यब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | नम                                      | ठच र             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# मंत्र की प्रकृति जानने की रीति।

श्रपने नाम श्रीर मंत्र के सिरे के श्रचरों का १२ कोठे के यंत्र में देखे श्रपने कोठे से मंत्र का कीया पहला पांचवां या नवां हो तो मंत्र सिद्धि जानना श्रीर दूसरा इटा दसवां हो तो साध्य है और वीया सातवां ग्यारहवां हो तो सुसिद्धि है और वीथा श्याठवां वारहवां हो तो यिर जानिये। मंत्र सुसिद्धि हो तो उनके जाप से सुख प्राप्ति हो कदाचित मंत्र में तीन या चार बीज हों तो लोभ प्रति लोभ की राह से जो बीज हो तो लोभ प्रति लोभ की राह से जो बीज सुसिद्धि हो उसे मंत्र के श्यादि में लगावे उदाहरण बैनीराम इस मंत्र सरकशह को जपा चाहता है तो लोम प्रति लोम करने से इ: स्रत होती हैं। वह यह है।

| क्शह | २<br>कह्य<br>४ | ३<br>शहक<br><b>६</b> | ४<br>शकह |
|------|----------------|----------------------|----------|
|      | हकश            | हशक                  |          |

इन हु: सूर्ती में तीनों यत्तर क शह १२ कों के यंत्र में बैनीराम के सिरे काव ११ वें

कोठे में हैं चौर मंत्र का पहला चत्तर क उक्त यंत्र क पहले कोठे में है तो ११ वें से तीसरा सुसिद्धि है यति इसरा यत्तर श यंत्र छुटे कोठे में है ११ वें से १ वां चारि चाति निकृष्ट है तीसरा यात्र ह यंत्र के ह वें कठे में है ११ वें से ह वां सुसिद्धि यति उत्तम है जो कि इस मंत्र में यादि यांत के दो यत्तर उत्तम योर मध्यम का निकृष्ट है इस लिए ऊपर लिखी ६ स्रतों में २ वां ४ वा १ वा ६ में से जिस का जाप किया मनोर्थ को को सिद्धि करे और सूरत ३ व ४ निकृष्ट है उनके जपने से विगाड़ होगा।

> इति कौतुक रत्न मंजुष प्रथम पाद

> > समाप्तम्।



#### हिन्दी भाषा में सर्वीत्रम प्रामाणिक सबसे बर्ड ग्रन्थ रद्ध

हिन्दीभाषामं सर्वाधिक प्रामाणिक प्रकाशन, जिनकी कोई तुलना नहीं है। हजारों चित्र, हजारों पृष्ठ, कपड़े की मजबूत पक्की निल्द सहित-



# असली प्राचीनयन्त्र मन्त्रतन्त्र भार

प्राचीन प्रामाणिक प्राच्य अपर दुष्याच्य संस्कृत के सैंबड़ों प्राचीन तान्त्रिक ग्रन्थों से उपयोगी सामग्री की सङ्गलित करके इसपुरतक को सरल हिन्दी भाषा में तय्यार किया

गयाहै। इसे वर्षों की मेहनेत और हजारों रुपयों के स्वर्च से तय्यार किया गदा है।

ताञ्रिक साबना के इन्कुकों को वरदान स्वरूप - मूल्य १०१)

### वृहद् विशाल साम्बद्धिक विज्ञान

हिन्दी ही क्या. संसार की सम्भवतः किसी भी भाषा में सापु-शास्त्र (पामिस्ट्री ) पर इतना बडा तथा प्रामामिक ग्रन्थ आज तक प्रकाशित नही हुआ। १२ खण्डों में विभाजित हजारों

पुष्ठ तथा कई हजार वित्रों से युक्त इस ग्रन्थ में हरत रेखा सामुद्रिक विज्ञान, तथा अक्षण शास्त्र से संबंधित सभी विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

इत महागुन्थ का मूल्य केवल



### मृगु सहिता महाभा

909) 3.

जिस पुस्तक की तलाजा में पंडित लोग भटकते फिरते हैं। वहीं भृगु संहिता महाग्रन्थ हमारे यहाँ से जी प्र प्रवाशित

होने जारहा है। ग्रन्य का मूल्य १५१) रु. होगा। 39) रु अग्रिम भेजकर अभी से अपनी प्रति सुरक्षित करालें। ग्रन्थ अति सीमित संख्या में ही छाषा जा रहा है।

दहाती पुरुतक भण्डार वावडी बाजार दिल्ली ६

# इन्द्र जाल द्वितीय पाद लि॰

इन्द्र जाल श्रद्धत कला सुनो चित दे ख्याल । प्रथम एक वर्शन करूं पढ़ी तरुशा वृद्ध वाल ॥ जंत्र मंत्र नहीं तंत्र है करो ज्ञगतियों कोई । सी देखे श्रचरज करें सिद्धि नाम तें होइ ॥ कीतुक यह संसार के बरने जायं श्रनेक । जतन सुने देखे कहूं श्रीरें बुधन श्रनेक ॥ जैसे जैसें सुमन को तिल की संगत मल । तैसी तैसी वासना कहिये नाम फुलेल ॥

चौपाई

कोऊ ब्रह्म श्राश्चर्य दिखावे। कोऊ नाटक चेटक भावे॥ कोई इन्द्रजाल ले श्राया। काहू काया कल्प बताया॥

मोहिन लुकांजन करे। कोऊ चित्रक मुरति हरे।। कौऊ रुप पलटिकें रहै। देखें चौर कबु कहै॥ कोऊं उड़ान गगन में ख़लै। कोऊ फल फूल विरुति में चलै ॥ जी बाहे तब कौतुक कर नों। धीरज धरै न मन में डरनों ॥ सो जोगी जो जुगतहिं जानें। पंडित वहीं जी वेद बखानें ॥ जुगतिन भूले तो सिद्धि पावै। नातर जोग अकारथ जावे।। चूके यत्न सिद्धि ना होई। मोकों दोष न दीजे कोई॥ अगिन शोतल करन विधि

मुल बेंत की खोदि मंगावे। घोड़ा कौखर

लावे ॥ श्राग्न मांभ उनको जो ना वैसो पर चौ यह पावै—श्राग्न जरेना करो भुतेरी धुंश्रा बाहर श्रावै—कपड़ा रुई न लागे ज्यों २ त्यों २ वासु लगावे ।

# लागी अगिन के बुभावे की विधि

ग्राम माहि घर जरें किसी के तब यह जतन करीजें।।
लोटा जल मंगवाई कूप तें श्राम्न श्रोर मुख कीजें।।
ठाड़ों होइ हाथ लें लोटा जल कों इह विधि पीजें।
श्राम्न देव को सिर नवाय के बहुविधि बिनती कीजे।।
बहुरों सांस जाय जब भीतर तुरत वहीं जल पीजें।
श्रीतल हाइ श्राम्न।जल पीयें सब हन को सुख दीजें।।

# जलयंभन विधि

श्ररल् रुष काहिये जादिन किंट माहीं कर लीजे। कारीगर धर जाइ खराऊं जुगकराइ केंली जे॥ पहरें पांय खराऊं दोनों जल ऊपर ज्यों धावे। नीर वाट में वह सुतेरो तक्षा नाहिं चिमावे॥

# बाल दूर करण विधि

सात भार चुना के लेवें-इक हरता लिम लावे। उभय पीस दोऊ जलसेती वालों पर जो लगावें॥ रहेन रोम जतन यह कीजै-मन में चित खुख पावे। बार २ मुंडनते हुइन्द्र जालयों गावे ॥

# युद्ध में घाव न आइवे की विधि

जहां सफेद होय सरपों का तहां यह जतन करीजै। प्राय नक्तत्र जान उत्तर दिशिषूल का दिकर लीजै।। होय युद्ध जब पड़ें लड़ाई जब यह सिर घर लीजै। लगे घाव लड़ें बहुतेरों लोहूं लोह न भीजै।। जब लग मुख से बोल न बोले तब लग धाव न त्रावै। कोई मार सकै ना युद्ध में कायरता सब भागे।।

# युद्ध में कुशल सों आइवे की विधि

स्रज ग्रहण कृष्ण चौद्स को यादितिबार जो पांचे पाडल की जड़ खोद मंगांवे। जो इसकी सुधि त्रांवे। सबै लराई मुख में राखे ये मुख सी नहीं बोले। चेम कुशल जो जानें जी की त्यानन्द करि

### चलने की विधि

सात काक जंघा की मिलि जड़ और मैनफल यानें। दोनों वस्तु एक एकसी करके भोज पत्र मिल सानें॥ तीनों वस्तुन पीस दूध सों पगतर लावे। दूध होय इक रंग गाय का पशु पंछी नहीं पावे॥

#### तथा

परले यग्नि वंसलोचन को श्वेत मांगरा लीजे। माखन दूध यानि छेरी को पुष्य नक्तत्र में कीजे॥ मिहीं पीसि तरवा में लेपे दोय घड़ी सुख रावे। मारग चले कोई ना प्रछे उड़ी पवन जो जावे॥

# ढोल बजे मदला नहीं दीखें

गूगल लेय वंसलोचन को ग्रह पीपल का पानी ॥ करे लेप मिल ढोलक सेती तीन वस्तु मिल सानी ॥ दोनों पुरी सुकाय लेप करि कोऊ ताहि बजावै ॥ राब्द सनेंम दला नहिं दीखे क्योंहूं नजर न त्रावे ॥

# सभा काणी दीखें

वृत्त यामेर के ऊपर जो नीम लगों कहूं पावें ले यावें फल फूल मुलमों ताकों छांह सुलावे ॥ पीसकूट कर चूरन कीजे बाती एक बनावे ॥ सो लैंधरें के माहीं तेल नीमको पावे ॥ जिस २ ऊपर लड़े उजेला कानी सभादि खावे ॥ जब ही बंद करें दीया कों ज्यों के त्यों दरसावे ॥

# पाणी का मठ दृष्टि श्रावै

कोरा घड़ा मुंगाइ मृत्तिका त्राक दूध पट-दीजे। पानी भरे मटा दिखरावे तब यह कोजक कीजे।।

# चौकी सों न उठिवे की विधि

शनिवारी कोई बन में जावै। यंडी रूख जहां वह पावै डोरा रक्त बांधि शाखा पर न्योता दे निज वर का यावै प्रातसमयरविवार जायके शाखा वही तोड़कर लावे । गूगरखे वे रिव दिन माहीं ॥ जनकूकर रितकर तो पावे । शाखा वही लिंगपर मारे भिन्नभाग दोई हो जावे । एक भाग पृथ्वीपर गिरे दूजा भाग हाथ रहयों यावे । दोनों को लागूगर खेंबे सिद्धि होय जब जतन उपावे । चौकी पर जो बेठा पावे ॥ करका भाग लायकर छावे । चौकी सो उठि सकन न पावे ॥ कोटि उपाय कीये भिर्मावे ॥ गिरा भाग पृथ्वी जब छावे । चौकी से वह उठने पावे ॥

#### तथा

नदी मिले जो जिहि के ताई दोऊ करार जाने। श्रापा जाया करा भरे भीतर दह की मांटी श्राने।। श्रादिति बार करे रित कू कर पूछ वारता श्रानें। मांटी वार दुहुन की गोली तेल श्रंकोल में वानें।। चौकी में गोली चिपकाव उठिभ सके मिर्मावें। गोली काढ़त ही उठि सके मन की चिन्ता जावे।।

# दिन में तारे दीखिवे की विधि

सुर्भा सेतु मुगावै कोई। ताकों पीसि घरे वह लोई॥ फूल त्र्यगस्त को रस जो लेई तामें राखे सुर्मा भेई॥ तीन दिवस लों रस में घरै। चौथे पीस जो मेदा करै॥

#### दोहा

सो सुर्मा यंजन करे दृष्टि गगन में रासि। दिन में तारा दीखि हैं जगत भरे सब साखि॥ निसाना पर तीर लगे

पांख उखारि मुगावै कोई । सो वह पर कर गस का होई ॥ तीन पांख का राखे तीर ।

खेल करे राखे मन धीर II ज्यागे होइ निसाना धरे I

मञ्जली का कांटा उस भरे।।

तीर चलावे सन्मुख वाई ।

चूके नहीं मार ले जाई ॥

# कपड़े की श्रोट में निशाना मारिवें की विधि

तुपक मांभ पारा भरे गोली डारे नाहिं। फैर करे पंछी मरे कपड़ा दाग नरवाहि॥ मच्छी पैदा होने की विधि

वेरी की लाल मंगाइ के त्रगडा मछली लाय। तोला २ तोल में दुहुन पीस धरवाय ॥ एक उंग्ली पर ले उसे चूल्हा मांटी लाय। थाली में जल नांखिकर तामें दोऊ मिलाय॥ थाली पर थाली दके घड़ी जब एक होइ। मछली देखे जल विषे कितनी पैदा होइ॥

## मरी मञ्जली जल में पैरे

मछली मरी मुंगाइ के कीजे वही उपाय । तेल भिलावा चुपड़ कर जल में तिन्हें गिराय ॥ पैरन लागें मजलियां देखि श्रचम्भा श्राय । इन्द्रजाल विद्या सही कर देखो चितलाय ॥

# बुभा दीपक बिना अगिन जरे

दीपक बुभा रहे गुल जरता तो यह जतन बनावे। गंधक और हरताल कपूरे सब महीन पिमवावे॥ चुटकी भरकर नाखे गुलपर तुरत दिया वर जावे। जबलों गुल की यग्नि न जावे तब लों खेल करावे॥

# अनोखा तमाशा

जुगन् का सिर काटि हिरन की चरती मांस लपेटे । तिहि की वाती वान जरावे खेल अनोखा भेटे ॥

# दीपक बिन उज्यारा होय

तत्र कीले हरिताल ग्रोर मुकत्तर सिरका। सीसा में भरि घरे होय उजियारा तिही का।।

# पानी में दीपक जरे

चौगोला

वीनियां कपूर लाय बाती कीजे । पानी में नासि दीयारो शन कीजे ॥

नांद्ना उसी का सब घर में होते। इस करतब को देख लोग हैरां होते।। तथा

वकरी दूध समान माजुफल लीजिय। बुहन पीस रुई मांभ सात फुट दीजिये।। ताकी बाती बनाय नीर में नाखिये। जल में बाती वरे सु श्रवरज माखिये।। तथा

देखिरनी के दूध में रुई लाय फुट सात। बाती वार दिया धरें ताहि बरावे तात।। तथा

राल कपूर एक टांक । पीस मिलावे जल में लांक ॥ दाय जले श्रवम्भा श्रावे । बाजीगर यों खेल दिखावें ॥ दीपक का उजाग न हो माग समन्दर का मले किसी वस्तु पर लाय । दीप के सन्मुख धरे उजियारा घट जाय ॥ दो दीपक लाउँ

एक दीपक में भिर धरे चर्जी लियी लाय।
दूजे में चर्जी भरे व करा की मंगवाइ।
बाती दुहुन जराय के सन्भुख दुहुन धराय।
जवे बुक्ताके एक कों दूजे चाय बुक्ताय।
तवलों व हहू वर उठे बुक्तवे ताहि फिर चाय।
ऐसे ही जब एक कों चाके चाप बुक्ताय।
दूजा दीपक वर उठे बुक्तन न एकहु पाय।

# दांत सुखसों निकसे

सिरस बीज की मालकरि बालक के गरबांध । उपसे ख़बसों दांत सब कटें कष्ट के फांध ॥

### चांदनी नजरे

चीनियां कपूर श्रीर हरदी रसपान । सबको एकत्र करि गोलियां जो बान ॥ चांदनी पे गोली धरे श्राग मांभ पजरे।

# निश्चें तू जानले चांदनी भीन जरे।। धुंध जाती रहे

सेती चिरमिठी पानरस यांजे यांखिन माहिं। धुंध मिटे दृष्टि बढ़े देख लेहु कर ताहि॥

#### सर्प विष हरन विधि

नये कमल गट्टे की मिंगी न हनी पीस मंगाय। सुर्मा जो नैनन में श्रांजे तुरत रोग मिटि जाय॥

#### ान किले कि लितथा

नीला थोथा पीस के नहना तुरत मंगाय। नासा माहि फुंक दे तुरन्त रोग मिटि जाय॥

### सर्प खाये की श्रोषधि

सर्प सावे को कहत हूं तोसों सहज उपाय ॥ गूदा काचे त्रांव को पीस छान पिलवाय ॥

# धतूरा विष हरन विधि

गूदा पेड़ पंवार का मांसे चार मंगाय।

### पानी में तिहि पीस के वेगी छान पिलाय।! बावरे कू करा को विष जाय

जाकों काटे बाबरो क्रकर सो वेगी मंगवाय । विष्टा मुंसा पीस के सूखी ही बंधवाय ।। विष उत्तरे पीड़ा ट्रे काटे बहुर न त्राय । नीको होके रेवड़ी चूहेन को खिलवाय ।।

# बोब्रू पकड़न विधि

रसमूली के पातक मले जो करसों लाय। बीकू को पकड़ें सही डंक मारे न ताय॥

### विष्यु विष्य हरन विधि

कीड़ा एक याक का लावे वीठ खपकली लीजे। बड़ी हुई और मैनसिल दोनों यान इकट्टी कीजे।। गोली करके चिरमिठी जैसी नहनी पीस बनावे। जहां डंक बीछू का लागे जलसों पीस लगावे॥ पीड़ा जाय योर निर्विष हो दुख भागे सुख यावे। ऐसा जतन करे जो कोई बहु यसीस वो पावे॥

#### तथा

इक रस बेर पलास पापड़ा ज्याक दूध में मेवे। नहना करे दूध में पीसे गोली कर रख लेवे।। लाचा होय डंक बीळू का घिसके तुरत लगावे। उतरत बार न लागे बीळू दुख खोवे सुख पावे।।

#### तथा

फल यंकोल का तेल कड़ाके ले बासन में धरिये। जामन योर यनार फूल को तेल बराबर करिये।। निर्विष होय डंक तव त्यागे बीड्ड लागे जाके। जो निर्विष के यंग लगावे विष चढ़ावे ताके।।

## कलाबतू बनाने की तरकीब

खालिस चांदी की लगड़ी बनाकर सोहन या श्रीर किसी चीज से ठोक कर रबड़ बड़ी करदे फिर उस पर पारा लचाकर मोटावर्क या सोने का पतला पत्रा लपेट कर ताबदे इससे पारा उड़ जावेगा श्रीर सुनहरी वर्क चांदी की लकड़ी की बारीक सलाइयां बनाकर जंत्री में तार खींचकर जितनी चाहिये उतनी लम्बी बारीक करले चौर हतौड़े से चपटी करे पीछे उसके लेप चौर जोश देकर जिला देवे फिर बढ़े हुए रेशम पर इस पत्तरे को चड़ा देवे इस तौर से बनाने में चांदी जियादा कम खर्च होती है चौर दूसरी सहज की तरकीय मीचे लिखी है।

# दूसरी तरकीव

खालिस चांदी का जितना चाहे उतना बारीक या मोटा तार जंत्र में खींचकर चप त्रौर त्रजक-दिक ब्याटरी (त्रार्थात वकी यंत्र) के जरिये से मोटा या पतला जितना मुलम्मा मंजूर हो उस चपटे तार पर चढ़ाकर उसकी जिलादे त्रौर बटे हुए पीले रेशम पर चढ़ावे।

सोने की चीज को जिला देने की तरकी

गेरू दो हिस्से. नौसादर दो हिस्से इन दोनों

को पानी में पीसकर साफ पत्थर पर पीसे। फिर उस बनाई बीज पर लगाकर आग पर सुखलावे। धुआं मौकूफ होने पर निकाल कर ठंडे पानी में बुफावे और साफ पानी से धोकर फिर गेरू पानी में पीसकर उस बीज से लगावे और आग पर सुखावे और बुर्श या साफ कपड़े से पोंडकर जिला देने की सलाई से मुहरा करे।

# मुरदासंग बनाने की किया

जितना चाहे उतना सीसा लेकर एक रंजन में रखे श्रीर उस रंजन को चूल्हे पर टेड़ा रखकर चूल्हे को चारों तरफ से बन्द करदे श्रीर नीचे श्राग जलाकर लोहे के गज से चलाया करे श्रीर सोहन मक्बी श्रीर ईट का चूरन थोड़ा २ उसमें हालता जाय इससे सीसा जलकर खाक हो जायगा सो निकाल लिया करे इसी तरह सीसे की खाक हो जाय तब उसको निकाल कर मिट्टी के मोटे कूंड में डाले श्रीर उस कूंड के मुंह पर

एक बड़ा रोजन काठी करा रखकर भट्टी पर रखदे श्रीर बारह पहर खूब तेज श्राग को जलावे इससे उहकी सब खाक नीचे जम जायगी उसको निकाल कर रख छोड़े यह दबा व मरहम में काम श्राती है इसका नाम मुरदासंग है।

## तलवार को जोहरदार करना

तेजाब फारूक = तोला श्रीर गरम पानी ४ तीला दोनों को मिलाकर तलवार को ताव देकर उसमें बुभावे तो जौहरदार हो जावे।

# तरकीब रस कपूर की

जर्द मुल्तानी मिट्टी, फिटिकरी, नमक, दर्या की सफेद रेती और पारा समभाग और फटिकया संबुल आधा भाग सबको जदा २ बारीक कूटकर चलनी में छाने। और पारे में मिलाकर डमरू यंत्र में रखकर चार पहर तक धीमी आगदे फिर एकसी बीस पहर तक खैर बेरी या बबूल की लकड़ी की तेज याग देवे। इसके उपर के वर्तन में रसकपूर जम जायेगा। सो जंत्र ठंडा होने पर निकाल लेवें यौर उसको बनाते वक्त धंया को मुंह या यांखों में न जाने देवें क्यांकि ध्या बड़ा नुकसान देने वाला होता है।

# तरकीब रिसया सिंदूर (त्रर्थात् रूमी) शिंगरफ

गंधक दस तोले, नौसादर पांच तोले, मिला-कर खरल करे जब काजल सा हो जाय तब च्यातिशी शीशी में भरकर गरम रेत की हांड़ी में जौहर उठावे चौर शीशी को तोड़कर सिंदूर को निकाल लेवे यह सिंदूर दवा के काम में चाता है।

## पारे का कटोरा बनाने की विधि

लोहे का तवा चूल्हे पर रखकर उस पर नीला थोथा बारीक पीसकर फैलावे। उस पर पारा डालकर नमक विद्यावे फिर उस पर प्याला त्रोंधा रखकर उसके चारों तरफ गेहूं का श्राटा पानी में उसन कर लगावे श्रीर किनारे बन्द करें श्रीर उस पर ठंडा पानी डालकर नीचे श्राग जलावे श्रीर खूब पकावे। जब पारे का गोला बंध जाय तब जो चीज मंजूर हो बनाकर सुखलावे श्रीर डोल यंत्र में बकरे के पेशाब से भीगा रख कर गरम करे। इससे वह चीज साफ चांदी की सी रंगत सरल हो जायगी। फिर उस चीज को चाहे जिस काम में लाश्रो।

#### इसी प्रकार

पारा और कलई दोनों को देव चंपा के दूध में खरल करने से एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होता है फिर इनकी जो चीज चाहो सो बनालो और सुखाकर काम में लाओ।

#### तथा

इसी प्रकार लोहे की कड़ाही में अलसी के

तेल से पारे को पकावे इससे भी पारा जम जाता है फिर उसकी जो चीज चाहो मूर्तियां कटोरा बनालो।

#### तथा

इन दोनों तर्कीं से जो चीज बनाई जावे उनको बहुत सख्त करना चाहो तो उनको नीबू के रस में चन्द रोज रक्खो तो वह सख्त हो जायगी।

सोने के मुलम्मे पर ।जला देना

साफ नमक त्रार गंधक को एक जानकर पानी में मिलावे त्रोर मुर्गी के त्रंडे के छिलके में रखकर इतनी त्रांच दे कि जिसमें छिलका न जलने पावे फिर उस पानी को मुलम्मे की चीज पर लगावे तो मुलम्मे की सूरत बहुत खुबसूरत त्रीर साफ दिखाई देगी।

सोने के मुलम्मे का दाग दूर करना फिटकरी को गरम पानी में जोश देकर दाग

खाई हुई मुलम्मे की चीज को उसमें गोता देकर साफ करें दाग छूट जायेगा।

# सोने का मुलम्मा छुटाने की किया

नौसादर एक भाग, शोरा याधा भाग दोनों का बारीक चूर्ण करे यौर तिली के तेल में मिला-कर मुलम्मे पर लेप करे यौर उस पर थोड़ा नौसादर यौर शोरे का खुश्क चूर्ण बुरके यौर याग पर ताब दे यौर गरम २ एक रकाबी में ठोक कर सफ़्फ को भाडले उसी में निकल यावेगा।

# हर एक धातु पर सुनहरी रंग चढ़ाने का पानी बनाने की तरकीब

उम्दा धुली गंधक का सक्क दो श्रोंस या बरसात का पानी जोश दिया हुआ आधी बोतल उड़ेल कर हिलाना और आग पर रखकर बीरा दखन ढाई तोले शामिल करके खूब जोश दे और नीचे उतार कर कपड़ इन कर शीशे में भर रखे जब किसी चीज पर रंग चढ़ाना हो तो उसको चुल्हे पर रखकर उस चीज को उसमें डालकर जोश देना उस पर सोने का रंग होगा।

#### तरकीब दूसरी

पीला एलिया शोरा तृतिया सवज हर एक चीज तोल में बराबर लेकर क्टकर पानी में डाल श्रन्वीक यंत्र श्रक्ष खींचे पहले तो श्रक्ष निकलेगा उसको फेंकदे श्रीर पीछे जो पीला श्रक्ष निकले उसको जिस धात पर लगावे उस पर उम्दा सुनहरी रंग चढ़ता है।

#### तरकीब फुलभड़ी की

शोरा त्रौर कोयला ढाई २ तोले गंधक सवा

# तरकीव फुलभड़ी इसरी

शोरा २= तोले, उम्दा बंदूक की बारूद ४=

तीले दोनों को खूत्र वारीक पीसकर उसमें उम्दा बीड = तोले मिलावे तो फुलमड़ी भरना बहुत उम्दा त्रोर लासानी परन्तु शोरा बंगाली श्रोर बारूद विलायती उम्दा होवे।

गुलरेज फुलमड़ी

शोरा १२ तोले गंधक श्रीर कोयला एक २ तोले लोहे का बुरादा ३ तोले ले।

वजन महताब का

शोरा १० तोले, गंधक ४ तोले, हरताल १ तोला, नील ३ मारो लेकर बनावे।

मुर्गी का अगडा कूदे फांदे

चौपाई

मुर्गी का श्रगडा मंगवावे

सिर पर उसके छेद करावे।

एक टांक पारा जो लावे

सो त्र्याडे के मांक भरावे॥

#### दोहा

रूमी मस्तंगी लायके करो छिद्र को बन्द ! धरे धूप में दोघड़ी करे कूद और फान्द ॥ नीचू उञ्चले कूदे

नीव में पारा भरे और नौसादर लाय। उद्यल कूद तङ्कन लगे विधि कर गहो न जाय॥

कवृतर के अंड पर जैसा चिन्ह बनावें वैसा ही बच्चा होवे

जहां कबूतर श्वेत हों नरमादी तहां जाय। उनके त्रगंड पर लिखे जा विधि कहूं बनाय॥ नौसादर काजल लहे त्रौर मिलावा लाय। तीजा सिर का मेल कर लिखिये जो मनभाय॥ फिर त्रगंड को लायकर मादी तर रख वाय। बच्चा वैसा होयगा त्रा कुत रूप दिखाय॥

घाणी का तेल ऊंचा होय

बिष्टा स्यार माम जो होई।

सड़बेरी की गुठली सोई ॥ नांगो होय रविवार जो त्रानें । धोके ताकी माला वानें ॥

रित दिन खररित करता पावे । उसके गले में माला नावे ॥

फिर उतारकें बाकों लावे । धार्गी साम्हीं ऊंची उठावे ॥

धाणी तेल तुरत हो हिंचा। भूले तेली सुधि-बुधि कूंचा॥

अन्य प्रकार

दांतों तर दावे जो माला।

जो दांतों तर लावे माला। ट्रट जाय लकड़ी तिहि काला॥

मंत्र

त्रों नमो इसेश्वरं छरु २ स्वाहा ३१ बार

#### पनिहारी का घड़ा दूटे

दीत वार उत्तम दिवस यह जतन उपावे। वागर लिपटी रुख जिहि तिहि शाखा लावे॥ भथम शनिचर जाय के तिहि तिन्योता करिये। तहां सबेरे जायके शाखा लेटरिये॥ घर या गूगर खेडके तिहि मिद्धि जो कीजै। घाट वाट पनिहारी के लागादि जो दीजै॥ लाधि चले पनिहारी गिरे घट सिर का छटे। देख लोग सब हमें लाज की डोरी हुटे॥

# तिलक राज सभा जीतने का

पनका फल श्रंकोल मंगावे श्रीर मैनफल लावे।
गौ दूध में पीस दुहून को गोली बड़ी बनावे॥
जामन सम जो गोली करके छाया मांफ सुलावे।
पोला सींग गौ मंगवा के गाया दूध पकावे॥
सींग मांफ गोली को राखे दिवस सान जब बीतें।
ऐसा जतन करे जो कोई राज सभा में जीते॥

#### बहती नाव थमे

बहती नाव जहां कोई दीखे तहा विलंब न करिये। जहां छिद्र नवका में होवे तामें गोली धरिये॥

#### कोल्ह् चलता सके

साबुन पर स्याही लगाय के कोल्हू में जो नाखे। चलता कोल्हू इक ही जावे तेली पद मुख राखे॥

## सुगी वांग न दे सके

रांग एक दिरम ले वांधे मुर्गा के जो गर में। बांग देने से मुर्गा छूटे जतन करे जो घर में॥

#### नींद आवे

हरियल चिड़िया की लै छैरी। दुजी मिर्च मंगावे फेरी॥

> तिन्हें तुरंग छाग में साने । श्रंजनत कर नींद जो श्रावे ॥

नींद न आवे

नौंन मिरच श्रीर सोंठ मंगावे।

तीनों इकतर पीस धरावे ॥ सात दिना लों जो नर खावे । ताकू नींद कबहूं न त्रावे ॥

#### तथा

एक दो तोला बुन मंगाय के आध सेर जल नावे। चुल्हें घरे अग्नि को बारे आधा जल जरि जावे॥ तब उतारकें मिश्री नाखे सीर गरम पी जावे। सगरी रैनि नींद नहीं आवे करे जो कुछ मन भावे॥

#### तथा

मांखी सिर की सुई छोड़ि के सिर को काटि जुलावे। ताहि जराय नैन जो ग्रांजे ताकों नींद न त्रावे॥

#### कोड़ी का नाम रूप गुण

प्रथम हंसनी

श्वेत रंग की हंसनी छोटी हलकी होय। श्वित कोमल उज्जवल सरस जल में पैरे सोय।। हंस पदी में पीसिये पाप ताम्र मिलाय। ताहि हंसनी में भर दीजे मुख बंधवाय ॥ अपने मुख में जो धरे इस कोड़ी कों लाय । सर्व सिद्धि आवे तहां रोग न उपजे ताहि॥ जो काटे ता पुरुष कों सर्व कदाचित कोय । विष तन पर नाहीं चढे हानि कछ ना होय ॥

# द्वितीय मृगी

मिरगी को सिर पेट मुख पीठ ज पीली होय।
मृग मृत्र के ठौर की माठी लावे कोय॥
तामें पारा सानि के मृग नच्चत्र जब होय।
ताकों कौड़ी में भरे धरे जो मुख में लोय॥
जहां जाय दरबार में राजादिक बश होय।
कामिनि संग जो रित करे कम् थिकत ना होय॥

# तोसरी व्याची

धुत्रां के रंग होत है तास व्याभी नाम ! जड़ी व्याभी रस विषे पाए सोंले काम ॥ पारा रस में सानिक कौड़ी में भरवाय । फिर वाको मुख बन्द करि ग्रूगर धूप दिवाय ॥ जोले राख मुख विषेंद्र इस कोड़ी को लोय । सिंह होत दृष्टी पड़े देखें अवरज होय॥

#### चौथो सिंहनी

रंग सुनहरी सिंहनी कौड़ी कों जो लाय।
पारा और कढ़ाइ रस दो उनको मिलवाय॥
भिर कोड़ी में मोमसों करे बंद मुखतारा।
मुख धिर जावे रण विषे हार न त्रावे पारा॥
सिंह रूप जिहि को भलो देख डरें नर नारि।
कर बांधे जे पाय है जुवा राज दरबार॥

## भृख प्यास बंद हो

लट जीरा का चावल लावे।
गाया दूध मंगावे रिव दिन स्वीर पकावे।।
गार्की ऊंगा यान मिलावे।
पारा सोंड से बंद करे मुख पवन बडन ना पावे॥
जल में गादि करे संकल्प भूख प्यास ना लागे।

दिन बीत तब काढ़ि खाइये, भूख प्यास तब लागे।। घर में साप न रहे

चरबीसिंह जहां घरे श्रीर घरे जहां प्याज। निकसि जायं तिहि शैर ते सर्प सर्पिनी भाज।

माखी निकसे

निर्मिस मूल अकरकरा अरु गंधक को लाय। छिड़के जल में बांठि के तहा न माखी आय।।

#### तथा

दांत गाय को छाछ में पीस धरे जो कोय। जिहि जामें गाढ़े उसे माखी रहे न कोय॥

## मृंसा निकसें

दायें हाथ उंट का नखले जिहि घर में जर बावे। मूंसा भाग जायं तिहि घर सों एक रहन न पावे॥

#### तथा

स्वार समंदर लायके श्राटे माहिं मिलाय।

चूहों को डारे कोई तुरत निक्रसि सब जायं॥ तथा

एक बूंसा को पकड़ के नील माहि छुड़वाय। देखत ही वारू पके तुरत निकस सब जायं!। पतंग दोया पास न आवें

द्रक प्याज का इक मंगवावे । दीया मारू उसे धर बावे ॥

एक पतंग पास न श्रावे । इस करतवं से मन सुख पावे ॥

खटमल निकसे

जहां होंयं खटमल तहां भूनी मंधक देय। रहें नहीं खट्टमल तहां मर २ छोड़ देह।।

तथा

रिया सी बाधे उन्हें सरमल निश्चें जाय॥

# धुं आ निकसे

धुंत्रा घर में ना रहे तिहि का यही उपाय। धड़े चार त्रोंधे धरे धुंत्रा उन्हीं में जाय॥

## पची पकड़न विधि

हींग मिलायके जल के मांही । गेहूं भेवे तिहि के मांहो ॥ एक रात्रि दिन जल में राखे। बहुरि सुलाय पित्तन कों नांखे॥ पकड़ लाय जिहि के मन राखे॥

#### तथा

गेहूं लाय सहद में नांखे। उनत युक्ति पत्नी गहिरासे ॥

#### तथा

थूहर दूध मंगाय के तिहि में नामर पीस ! जिहि की गोली कर गहे काग निरेया बीस ॥

#### शराब का नशा मिटे

मूली यौर फिटकरी लावे ! जल में घिस मांते को प्यावे ॥ उत्तरे दवा पेट में ज्योंही । हटे नशा मांते का त्योंही ॥

# सीमा में श्रग्नि दीखे

सीमा उज्जवल लाय सुरा त्राही ले भरिये। थोड़ी गंधक नांखि श्रंधरे में ले धरिये।। देखे जो नर ताहि श्राग सों भरो जुदीले। बुद्धि करे सब काम सिद्धि विद्या जो सीखे।।

# सीसां चवाने की विधि

नाई जब मसाल को बारे । सीसा लाकर उसमें नाखें ॥ श्राग्न रूप जब वह हो जावे श्राद्यक रस में राखे जो कोई लेके ताहि चबावे । घाव नहीं मुख श्रावे ।

## इन्द्रजाल का खेल तमाशा सबही के मन भावे॥ ऋंडा की सीसा में उतारना

यं पूरी सिरका मंगवाके तिहि में यंडा डारे। तीन दिवस में नर्म पिलपिला होवे ताहि निकारे॥ फिर मंगाय के सीसा सकड़े मुख का तामें नावे। जल डाले तो हृद हो जावे यथवा पवन सुखावे॥ जब काढ़े तब इसी युक्ति से सबको काटि दिखावे। तिल योटें यह खेल तमाशा पर्वत सा दर्सावे॥

#### रुख पर फल फूल आवें

गधी गर्भ ते गिरे जो बच्चा ।
काढ़ कलेजा लावे बच्चा ॥
मरे कलेजा लावे । ताहि खुलाय धरावे ॥
कारी मिर्च सोंठि यरु पीपर सब एकत्र करावे ।
चारों को पिसवा के जल में गोली बांधिधरावे ॥
जब चाह तब खेल दिखावे भरी सभा में जावे ।
गोली विस रुखन पर मारे दो घड़ी में फल यावे॥

सीसा में फूल पत्तो काट के बनाना

काचा सूत मंगाय के करे पलीता एक। जैसा तोड़ा तुपक का तैसा होवे मेक ॥ वहरूं सीसा लायके पैनी छुरी मंगाय । तिहिसों सीसा पर करे चिन्ह जो चित्त में भाय॥ फिर तोड़ा कों बारि के चिन्ह छुरी मन लाय। फुंक मारता हीं चले तो सीसा कर जाय॥

# सीसा का रस उड़ि जाय

नीबू का रस काढ़ि के जो सीसा भरवाय। पीरी कोड़ी राख करि रस माहीं नख वाय॥ यंगूटा से बन्द करे सीसा को मुख कोय। उड़ि जांव रस पल विषे सीसा खाली होय॥

## धन बढ़े

मत चिरमिठी मूज कों राति दिवारी लाय। तांवे के ताईत में हांडी मांम वंवाय।। कागज की कढ़ाही आग पर चढ़े फिटकरी कप्तर पीस कागज पर पारे। कागज की कढ़ाई कर गुलगुले उतारे॥ कूप जल दुध सम निकले

कोरा घट ले एक मृत्ति का ग्रंड़ी बीज मंगाय। ताकी मिगी काढ़िपीस के घट भीतर लिपवाय।। नांखि कूप में जल भिर काढ़े दूध दृष्टि में श्राय। इन्द्रजाल के खेल तमाशे किर देखे जिहि चाय।।

# पानी दूध हो जाय

गिहों वस्त्र में दूध के जो पुर दीजे सात। पानी छागो ताहिसों दूधिहि सो हो जाय।।

# विच्यू उपजे

गधा मूत्र मंगाय के भैसा गोबर लाय। दोनों को एक तर करे छलहड़ा मांभ धराय॥ तांऊ पर लत्ता देके घड़ी दोऊ सस्ताय। फिर उघारि कर देखिये बीछू उपजे पाय॥

#### पत्थर पानी में तैरे

ससास्यार की बिष्टा त्रानें । भड़बेरी की गुठली लानें ॥ तिन्हें पीस पत्थर को लेपे । जल में तैरे दिवारी दीपे ॥

#### चलनी से पानी न इने

घीग्वार का रस इन बावे । चलनी में पुट तीन दिवावे ॥ तिहिनें पानी भरि २ डारे । इने नहीं एक बूंद निहारे ॥

# घड़ा फूटे पानी न द्वटे

पिलवन की जड़ जो कोई लावे। जल का घड़ा भराय मंगावे।। जड़ को पीस घड़े में नावे। फोड़े घड़ा बंधा जल पावे।।

## ज्वार भ्रने

श्रहर माहिं भिगोय ज्वार को छाया मांस सुखावे। धरे भूप में फूल फुला के भार भुनी दृष्टि त्रावे॥

# मुद्री में ज्वार भुने

प्रथम जोंडरी लाय तीन दिन जल में राखे। फिर मंगाय के दूध आक और थूहर नांखे। एक २ दिन दोऊ दूध माभ भेराखे । उसको द्याया में सुखाय धूप दे धरिये ताखे।। मुट्ठी के भरि ज्वार घड़ी भर बन्द जुराखे। खिल जावे तो तुरत छोड़ि के मुही नाखे।।

#### सरशों जमे

प्रथम जो सरसों लायके सफा करे निज हाथ। बहुरि कूकरी दूध में तिहि द्वे पुर सात।। छाया में सुखराय के खेवे गूगर धूप। फिरिइक ऊपर मृत्तिका लावे कोरो रूप।। भरि माटी तामें बवे सरसों दे दकवाय

घार घड़ी में देखिये तो सरसों जम जाय ॥
हथेली पर सरसों जमे
पान सेर सरसों मंगनाने ।
दुद्धी रस में ताहि इनाने ॥
रस में लाग उनें पुरसात ।
तन छाया में ताहि सुसात ॥
रेती भरे हथेली माहीं ।
तामें सरसों नासे जाहीं ॥
जलसीं चेट किरासे श्वागे ।
हरी होय कुन्न बार न लागे ॥

## श्राम का पेड़ उपजे

श्रूहर दूध श्रांम की गुटली ।

पट इक्कीस दिये हो सुथरी ॥

माटी में धरि पानी नाखे ।

वस्त्र एक तिहि ऊपर राखे ॥

दोय घड़ी में वस्त्र उठावे ।

# उपने पेड़ पात फल श्रावे ॥ चार मृंसर लड़ें

काग सिनी की मूल लाय जो रिव दिन कोई। धरे बीच में चार मूंसर के वह लोई ॥ चारों मूंसर लड़ें भिड़ें जापस में सोई। है ज्वरज की बात देखि मानेंगे जोई॥

## भट्टी फूटे

तीन टांक गूगल ले कूटे। भट्टी में डारत ही फूटे॥

#### नगारा फूटे

लिर्या की जो खाल लाय यह जतन करावे।
जहां नगारा होय धरा तहां लाय जरावे॥
फटै नगारा तुरत देखके अचरज आवे।
विद्या इन्दर जाल अनोखे खेल दिखावे।
चाशनी विगड़े

हलवाई गुड़ लाय चाशनी जबै बनावे।

# बांदर विष्ठवा नांख बिगड़ वह सब ही जावे॥ हाथ अगिन सों न जरे

मुरहटी त्रक मांगरा दो उनको रस लाय। हाथन ऊपर चुपर के लीजे त्राग उठाय॥

#### तथा

पारा रस घी ग्वार से हाथ जो चुपड़े काय। अग्निन लेय भरसे नहीं बार ना बांका होय।

#### तथा

श्रकरकरा हिरबीज श्रीर ले बीज धतुरा। चौथा श्रंडी पात रस कढ़वाय पसूरा ॥ करि हाथ न सों लेप श्रग्नि को तुरत उठावे। भुरसे नाहिं हाथ गुरू यह बचन सुनावे॥

#### तथा

मेंदक की चरबी मले हाथन सों जो कोय। तुरत उठावे श्राग्न को ताप कडू ना होय।।

#### तथा

लोही नारि रजस्वाला श्ररु मेंढक की पीह । करसों मिल श्रम्नी उठा क्यों कंपा वे जीह ॥ तथा

नौसादर के जल विषेघिसि काफूर हिंलेइ। हाथन ऊपर चुपड़के त्राग उठा कर लेइ॥

#### तथा

मेटक चरबी केंचुत्रा मले हाथ सों पीस । त्राग्न दहे वाकों नहीं मानों विस्वा बीस ॥ तथा

खारी नोंन च्वाय के रस हाथन पर मेल । बहुरि उठा के अग्नि कों कर देखे यह खेल ॥

#### तथा

सेल समुद्र फल पीस के करि हाथन पर लेप। श्राप्ति दहे नाहीं उसे लूटे मुख की खेप।।

# ताते गोला को सुंते

रस भांगरा के पात कों हाथन पर मलवाय। छाया में सुख वाय के गोला लाल सुताय॥

## श्राग सां वस्त्रन जरे

ऊंट कटेरी मूल के रस सों कपरा भेय। छाया में सुखवाय के ऋग्नि दाह नहिं देय॥

#### तथा

फूल शराव मंगाय के तामें कपरा भीय। अग्नि लगावे जर उठे तार जरे ना कीय॥

#### तथा

वस्त्र मांभ रस ग्यार के जो दीजे पुरसात । छाया में सुखराय के दहें न यश्नि तात ॥

> मुख न सुर्से वीपल लांबी पीपल गोल । सोठ लाय पीसे सम तोल ॥

मुख धारे चाबी श्राग्न मुख भल।
मुख भुरसे ना करे जो खेल।
जल वंधे श्रीर खुले
रखिह सोड़े का फल लावे।
ताकी चूख पीस बनावे।।
जल पर चुके जल जम जावे।

संधाली न पड़े खुल जावे ॥ काचे घड़े में जल भरे

घीग्वार रस कादि के करे जतन या भांति। काचा घड़ा मंगाय के भीतर दे पुट सात॥ तामें जल भरके घरे गरे न फूटे चाहिं। देखी ताहि चचरज करें लोग तमाशे माहिं॥

घरावे ।

जल की धुत्रां खेंचे इक कोरा क्रंडा मंगवावे। छोटी सी दीवट गढ़ वावे।। ताकू क्रंडा मांभः तापर दीपक लायजराव ॥

तापर घट त्रोंधा धरवावे ।

बहुरुं जल कुंडा में नावे ॥

धुत्रां खेंचे जलके ताई ।

घट के भीतर जल भर जाई ॥
दीपक लोतक जल जै है ।

दीपक बुक्ते निकस सब त्रेंहे ॥

#### कड़ाही में आग न लगे।

मूत्र बैल काटंक भर लावे। तल कड़ाही मांभ न खा वे॥ चूल्हे को वारे दिन राती। कबूम होय कड़ाही ताती॥

#### तथा

लकड़ी साल मंगाइये अरु तुलसी की साख। दो उनके करि कोयला गधा मृत्र में नाख।। तरे कढ़ाही नाखिये एक कोयला लाय। श्विग्न लगे वामें नहीं कोटिक करे उपाय ॥ चुल्हे चढ़े धान पकें नहीं

दूध त्राक मंगवावें कोई । त्रथवा दूध थूहर का होई ॥ धान दूध सों चुपर बढ़ावे । चुल्हें लकड़ी त्राग जलावे ॥ एक धान पकने नहीं पावे । चाहे जितनी त्राग जलावे ॥

माली की डालिया से फूल फल बाहर निकल पड़

रिविदिन मुत्रा मेड़का लावे।

गूरार खेकर ताहि जगावे॥

बहरूं मूंग लायके धरिये।

तिहि की विधिसों पूजा करिये॥

फिर मांटी चिकनी मंगवाय।

मंड़क के मस्तक धर वाय॥

तामें मृंग नरवाइये बीजें। ऐसी ठौर गढ़ाय धरीजे ॥ जहां पड़ेना पांव नर नारी । जल सींचत रहिये हर बारी ॥ फूले पेड़ फली जन लागे। काटि लाइये जिहि सौ पागे ॥ जिहि जिहि तोड़े विधिसों लावे। पहला फल न्यारा करिलावे ॥ जोलावे वनसों धर ताई। पीछे फिर कर देखे नाहीं ॥ सब को गूगर धूनी खेवे। काहू कों यह भेद न देवे।। जिहि डिलया में माली भारि के लावे फूल साग को नांखे । बाहर निकस पड़ें सब सालें ॥ माली की सब सुधि जावे॥ जन ऐसा करि खेल दिखाने।

#### दोहा

जहां जहां विधि लिखि है नर सर्प बिल्ली होय। तहां तहां योंही करे चूक कछू नहिं होय॥

## घोड़ा होय

वोड़े के सिर में सना का बीज मंगाय। तिहि गाढ़े ऐसी जगह छाया पड़ नहिं जाय॥ उपजे पर छिलका लहे ताकों डोरा वांधि। जाके घर में डारिये वोड़ा दीसे श्रानि॥

#### बिल्ली होय

कारी बिल्ली मुख धरे श्रंड बीज दो चार। भूमें गाढ़े जब फले पहले फल को लाय॥ जो नर श्रपने मुख धरे बीज बिलाई होय। सास भरे सब देखके मिथ्या वाक न होय॥

#### स्यार होय

गीदड़ के मुख में धरे बीज भांग का लाय। उपजे पर मुख में धरे बीज स्यार दृष्टि श्राय।

## सर्प होय

बनै निनीला सर्प मुख जब उपने तिहि लाय। रूई निनीला काढ़ि के अलग अलग धरवाय॥ बाती रूई बनाय के दीपक बारे लाय। उजियारा में जायतो सप दृष्टि में आयाल लाय॥ विनीला को कोई जो मुख में ले भाई। सोहू सब की दृष्टि में सर्प रूप हो जाय॥

#### सिंह होय

बाघ खोपड़ी शनि दिन लावे।
रूई बीज तिहि मांभ धरावे।।
जहां गाढ़िये उसके ताहि।
नरका पाय पडन निह पाई॥
जब कपास उपजे तब जावे।
रिव दिन काढ़ि रूई ले त्रावे॥
जो नर बीज गरे में नावे।
सिंह रूप सक्को दरसावे॥
जो बाती कर दीवा-बारे।

पारी में ले काजर पारे ॥
जाके नैनन काजर लावे ।
सिंह रूप वह सबको त्रावे ॥
जो दीपक उजियारे त्रावे ॥
वह सब सिंह सूरत दरसावे ॥

## भेंस होय

मरी भैंस के मुख बवे भांग बीज दो लाय। उपजे पर फल मुख धरे भैंस रूप दृष्टि त्राय।।

#### बंदर होय

बंदर के मुख में धरे कारी माटी लाय। धुंधिचता में नाखिक गाढ़िधरे कहीं जाय।। उपजे तब माला करे डारिगरे में जाय। बंदर त्रावे हिन्ट में सबहिन के मन भाय।।

## सर्प होय

त्रहि कारे के मुख धरे उपजि पकें तब लाय । जो नर निज मुख में धरे सर्प दृष्टि में श्राय॥

#### कूकर होय

कार कूकर मुख धरे मनका बीज जो लाय। उगे बीज जब बांधि के कूकर रूप दिखाय।।

## घर में सर्प दिखाई दें

कोचिर सर्प मंगाय के बाती करिये चार । यह दीएक मंगवाय के ताप्र पात्र के चार ॥ चारों में दीएक धरे पूर्वादिक दिश चार । उनमें बाती नाखिये सब न एक संगजार ॥ उजियारा में जाय नर जिहि को सर्प दिखाय । दिया बढ़ाये ना रहे सर्प न फेरि लखाय ॥

#### अन्य प्रकार

दीपक एक मंगाय के धरिये बाती चार। दिया बार के यों धरे बाती मुख दिश चार।।

# घर पानी से भरा दीखे

जो मछली भिडियाव की मांटी धरे मंगाय। दिया माहीं पूरके देवे ताहि जराय॥ घर दीखे पाणी भरा हर २ बाहर जाय। जब दीवे को गुल करे पाणी नाहि दिखाय॥ आरसी में अपनो रूप कुतिया को दीखे

चूची कृतिया काटि मंगावे । दूर्पन के पीछे लगवावें ॥ जो देखे मुखड़ा दूर्पन में । कृतिया रूप आय नैनन में ॥

मनुष्य को निज रूप कुरूप दीखे सूत्रर हेरी ऊंट तुरंगा । इन चारों के खुरले संगा ॥

पांचम पांव बंदरा लावे । सबकों लेथे जतन करावे ॥ त मोचरम में ले ।

हांडी बीज मोचरस में ले। तिहि पर सब वस्तु को ठेले॥ पाली सोदिक चून लगावे। श्राग्न मांभ धरि तिन्हें जलाव॥

जब भरमी हो जाय सबन की।

पीस घोले चरीबो मेंदक की ॥ दर्पन में जहां लेप करीजे । रूप कुरूप दिखाई दीजे ॥ दर्पण में श्रीर प्रकार की सुरत श्रमल बेंद्र को श्रानि धरावे । पुष्प रक्त कर बीर मंगावे ॥ दो उनको मिलवाय रखावे । तासु त्रारसी लाय मंजावे ॥ जो दर्पण में मुखड़ा देखे। त्रान भांति की सूरत बेखे ॥ पानी पर मृगञ्जाला विञ्जावे लायहि सोड़ा यूदा गाढ़े। मृगञ्जाला पर लावे ॥ पुट दे श्राठ नदी पर जावे। जल पर ताहि बिद्यावे ॥ त्रासन पद्म लगाकर बैठे हरि सुमरन चितलावे। पूढ़े नहीं करो बहुतेरा गुरु यह वचन सुनावे।। बिना जोती की खड़ाऊं पर चलना धुंधची त्रानि पिसाय नीर में मले खड़ाऊं ऊपर। पग जमाय के दोनों तिहि पर कोस दोय चले मगपर॥

पानी में नहीं इबे

होय सर्प जो दो मुहां ताको लोही।
तामें वस्त्र भिजोय के धरिये धूप सुखाय।।
फिर ताको गोला करे मुख में राखे मेल।
दरया में धसके करे जल भीतर की सैल।।
विद्या इन्द्र जाल की सत्य कहें सब देव।
गुरु विना नहिं पाइये गुप्त बात को भेव।।

## अधेरी रात्रि में दीखे

रिव दिन मेंडक मेंडकी रित करते जो पाइ। अथवा मेंडक पीरिया मेंडक ही पर पाइ। लावे मार खुलाय कर जारे अग्नि माहिं। खुरमें का सा पीसके आंजे नैनन माहिं॥ रैनि अंधेरी होय जब करिये जो मन भाय।

दीखें सगरी वस्तों जो दिन में दृष्टि श्राय॥ कुंजी बिना ताला खुले

रिव दिन दोपहरी समय नंगा होकर लाय। चील काग का घोंसला लाय धूप देताय।। बहुरि जरावे श्राग्न में लावे राख उठाय। मुंदे कुफल पर मारिये कुंजी विन खुल जाय।।

चलती गाड़ी रुके

विष्टा गोली बांधि गोबरा चले सों यन्त्र करावे।
रिव दिन गोली उठा होट सों गूगर खेय धरावे॥
गाड़ी के मार्ग में डारे जब गाड़ी तहां त्रावे।
हारें बेल जोर कर २ के त्रागे बढ़न न पावे॥
गाड़ी वारे खेत खोद के काहें रेत त्रीर मांटी।
तब गोली जो कढ़कर जावे हांक जायं जो नाटी॥

सभा के लोग रात में दिरया की सैर करते दीखें

चरबी कछुत्रा मांभ त्ररमनी बूर मिलावे।

बाती बस्त्र महीन ताहि में लाय भिजावे॥ नये दीवले माहि बहुरि बाती धरि लीजे। लारोगन सीमा वदीवला मे भरि दीजे॥ दीपक के उजियार सभा जो बैठी दीखे। नवका माहीं करत सेर दरया की दीखे॥

## जलसों आग प्रगट होय

नोनिया गंघक त्रौर नौसादर चांधि पोटरी लावे। जल की बूंद डारि कर मसले त्राग वरे दृष्ठि त्रावे॥

## श्रग्नि पवनसों प्रगट होय

मेंगाने ऊंट जराय सहत में नाखिये। होय श्राग्न की चाह तोड़ि धरि दीजिये॥ बरे पवन के लगात काम निज कीजिये। फिर गठरी में बांधि ताहि धरि लीजिये।

### जैंमता हंसे

रवि दिन काला खर जहां पावे। लोटन धूरि ताहि की लावे॥

थारी तरि धरि जैंमें कोई । हंसे बहुत जैंमे नर सोई ॥

#### जैमें पेट न भरे

रुख बहेड़ा सांभ शिन न्योत श्रावे। जो कोई प्रात जाय रिवपात तोड़ि लावे॥ वह लोय पगतर पत्ताधर कर जैंवे। भरे न पेट खाय सो होये॥

#### जैंवत बमन करें

बगुला की विष्टा का जो नर मस्तक तिलक करे। जैवत नेर जो वाकों देखे दखत बमन करे।।

#### श्रदृष्टि होय

दांत दाहिनी श्रोर चर्च ले बाजू गांधे। काहू दीखे नाहि फिरे धरि गठरी कांधे॥ हाथ की वस्तु काहू कों न दीखे भैनसिल श्रहहिर ताल घिरत गाया में नाखे। ताकी गोली बांधि मोर को नित्य चुगावे॥ बीते जब दिन सात मोर की बीट उठावे। कर में करिके लेप खेल यह सबन दिखावे॥ चांदी सुवरन श्रादि वस्तु जो कर में लावे। हिन्ट न श्रावे काहु सभा को श्रचरज श्रावे॥

#### खेत सूखे

उंट कटेरा गंधक लावे दोउन को मिलवाय पिसावे। खेत मांभ कई ठौर न खाये सूखा खेत खड़ा द्रसावे॥

#### रकत पुष्पश्वेत हों

रक्त पुष्प करबीर जो लावे । यरु नोंनी गंधक मंगवावे ।। गंधक की धुयां लगावे ॥ रक्त पुष्प-श्वेत हो जावे ॥

## होंठ सफेद हों

गंधक को धरिपान में जाहि चनाके कोई। वाक होंठ सफेद हों मानिलेहु सन कोई॥ फिर जो चाहे चित्त सों वह नर नीको होय। कांजी के कुल्ला करे तो वह त्राहो होय॥ दूटी चीनी को जोड़ना

लाय कली का चूना कोई श्ररु श्रंडा की धील । सान दुहुन कोंइकसां करले जोड़े चीनी खोल ॥

## सुवरण की जिला करण विधि चौपाई

शीरा कलमी लाइ जरावे। श्रीर कली का चूना लावे॥ दोनों को पानी में घिसिये। खुवरणा घट पर लेप जकरिये॥

#### दोहा

धर धूप में सुखि वे जिलावे गिकरि लेय। भूल चूक विधि में करे गुरु को दोष न देय॥ हथियार की जिला करन विधि

प्रथम खटाई काले गूदा श्रीर पुराना सिरका। इथियारन की जिला करन को श्रीर लेय जल हड़का।।

## बिगड़ा घृत सुधारन विधि

मन दो मन पृत मुहती धरा भयाक द्वाय।
श्रयवा दुर्गन्थ उपजा धरा धरा सड़ जाय।।
चूल्हे पर धरवाय के प्याज गांठि नखवाय।
धधर जाय पृत पलिवषे डारे गांठि कदाय॥
सिंघाड़े श्रीर मूंग की कीड़ा न लगे
धींग मिला जल के विषे उन मटकों को धोय।
जिनमें मूंगादिक भरे कीड़ा लगे न कोय॥
दुशाला श्रीर कपड़ा की चिकनाई
जाय

सेलखरी को पीत के चिकनाई पर फेर। श्राग्न कटोरा मांभ धरि तिहि के ऊपर फेर।। बाल क की नाभि के ग्राण

गुण बालक की नाभि के कहे सुने सुल होय। रोगी राखे पास तो रोग कम ना होय॥

#### बोतल को चिकनाई जाय

काली सज्जी लायके चिकनाई पर छाय। तातें तेलसों धोइये चिकनाई उड़ि जाय।।

बच्चे के पहले दांत का गुण

दूरे दांत जो बालक का गिरे न पृथ्वी माहिं। किसी यन्त्र सों लीजिये भूल चूकिये नाहिं॥

#### बैरी मुख बंधन

जो बड़ भागी राज में करे राज के काज। बालक दांत जो पास हो तो सुघरे सब काज।। बैरिन के मुख बंद हों कहें न ऊनी बात। राज सभा के बीच में धरिव दिन रात॥

बालक नाल के गुण

सोरग

जो नारी हो बांभ गर्भ रहा उसके नहीं। सो खाव ला नाल पुत्र होय उसके सही।।

## स्यार की नाभि विधि

हलकी गोल सहावनी वन में उपजे घास।
कहीं करील के पेड़ में कहीं कांट्रेन के पास।
स्यार नाभि कोक कहे कोऊ कऊ या को कांच।
ताकी विधि सगरी कहूं सनो कान धिर सांच।
नाभि एक घृत याधपा चढ़ा कड़ाही मांहिं।
नीवे याग्न बराय के देखत रहिये ताहि॥
नाभि जाय जिर धृत विधे लोहा सों रगड़ाय।
दोनों मिलकर एक जात हों तथे उतार धराय।।

## दांत के कीड़ा मरें

दांतन में कीड़ा रहे जिहि त्रोरी तिहि पाय। उसी तरफ के कान में बूंद घृत टपकाय॥ बीतें दोय घड़ी जवें कान दूसरे मांहि। थोड़ा घृत नखवाईये सब कीड़े मर जाहि॥

पेट पीड़ा श्रुलादिक मिटे

विसे न नामिक तरनी कतरे, गुड़ में नास्ति

मिलावे पतरे। बांधे चार गोलियां ताकी, पीड़ा तुरत टरे रोगी की। जो रोगी पीड़ा ले त्यावे, ताकों गोली एक खवावे। ताते जल संग पान करावे, जो पीड़ा में घटी न त्यावे। दो घड़ी बाद दूसरी खावे, ऐसी ही गोली चार खिलावे। शूला-दिक पीड़ा मिट जावे।

#### मोहिनी तंत्र

शिन सोहरनी होय किसी की तब यह जतन श्रावे, खिनड़ी जो बनाय ले जावे तिसके पीछे जावे। मुद्दी जहां जराया जावे उस खिनड़ी को नाखे, वे सब लोग फिरे जब देखें कागन श्रागे चाखे। कुल्हड़ा में कुछ बचे सो खिनड़ी तिहि को ले उठ चाले, नीव सामने श्रावे तासों मारे कुल्हड़ा हाले। चावल लगें नीव श्रोर भूपर न्यारे २ लावे, गूगर खे चौराहा गाड़े प्रति शनि भोग दिलावे। घरे भोग में एक बतासा गूगर मन की धारा, बीत जायं जब सातशनिश्चर लाय घरे निज

द्वारा । चले चित जब किसी नारि पर चावर नींव चलावे, तन मन धन नौद्धावर करके बिना बुलाई चावे । जब चाहे संग उसका छोड़े भ्वर चावरे खावे, तोता की सी चांख फेर कर तुरन्त निकसि चिल जावे ।

#### पान मोहिनी

दीत बार इक बीड़ा लावे रजकसिला पर जावे, नंगा होकर बीड़ा खोले बहुरि मुंदि तिहि लावे। बसन पहरि के घर को आवे पीछे फिर ना देखे, जिहि को बीड़ा लाय खवावे सो नारी बस पेखे।

#### मोहिनी

बरध मरे रिववार को ताका सींग मंगाय, बायें पगतर नारि की तामें धूर भराय। गूगर धूनी खेय के जां गाड़े घर मांहि, सो नारी बस होय है यामें संशय नांहि।

#### तथा

संखा हूली जहां कोई पावे, शनि को ताहि

न्यौत कर त्रावे। रिव दिन जाय उखाड़ि ले त्रावे, गूगर खेकर दूध मंगावे। दूध गाय में पीसे सांधे, नणा बराबर गोली बांधे। मेल मिठाई जिसे चखावे, सो नारी बस त्रापने त्रावे।

#### बसीकरन

कारे काग की जीभ जरावे, श्रक मसाण की राख मंगावे। बीसों नख शनि को कटवावे, उनको श्रीन मांभ जरावे। फिर निजवीर्य लोहु चटलीका जीभ का मैल उसांधे, इहों वस्तु को इकठी करके चना वरावर गोली बांधे। एक गोली रविवार खिलावे, जिहि नारी को जोमन भावे। सो तन मन धन तो पर वारे, बस होकर बांदी बन जावे।

#### तथा

मंगल अथवा इतवार को इक साखा अंजीर मंगावे, सो साखा कुतिया पर भारे रित करती पर ताहि जरावे। तिहि की राख मूत्र में अपने सान गोलियां बाध बनावे, उक्त बार नारी के मारे एक गोली तो बस हो जावे।

#### तथा

नेत्र चील रविवार मंगावे मिहीं बांटि धरवावे, कस्त्री केसर मंगाय के चाहे जाहि खबावे।

#### तथा

बगुला मंगलवार मारके श्राग्न मांभ जरवावे, जो जो नारी खाय राख को वशीभूत हो जावे।

#### राजा बश होय

पूर्वी फाल्गुनी नत्तत्र उपवन में जावे, लावे तोड़ अनार ताहि को धूप लगावे। दायें करसों बांधि सभा के मांभ जो जावे, राजा इन्द्र जो होय तोवह भी वश हो जावे।

#### स्त्री बसीकरन

माघ मास बुद्धाष्टमी स्वांति नत्तत्र जुहीय,

पान माहिं धरि उसे चवावे जो नारी मन भावे, सो तेरे बरा होंके प्यारे निशदिन सुख उपजावे।

## सभा मोहिनी तिलक

गोरोचन पतरज और केशर और मैनसिल लीजे, जल में पीसे तिलक लगावे जिहि सनमुख मुंख कीजे। सो बश होय प्यार सों बोले मन की घुंडी खोले, राज सभा में यही मोहनी मुख २ नीके बोले।

#### मोहनी

श्वेत आक की जड़ और क्रुटकी मोथा आनि मंगावे। चौथा जीरा पीसि रूधिर में माथे तिलक लगावे। जो नारी देखे वह टीका देखत ही बश होवे, कर्चा जो चूके ना विधि में तो पूरन पद पावे।

#### बसीकरन अंजन

गोरोचन गजकेशर मैनसिल सबै बराबर लीजे।

चिसि थांजे थांसिन में यपने जिहि देखें बरा कीजे।। बसी करन बुर्की

श्राक धतुरा की जड़ें बीट कबूतर लाय। चौराया की खरि श्ररु गऊ बार मंगवाय।। श्ररु मसान की धूरि ले सबको करले चूर। जाके मस्तक नाखिये सो वश होय जरूर।।

#### बसीकरन

सोला मन फिशयो और किसी किस्म की मछली लेकर एक चीनी के वर्तन में डाले और उसको मीठे साल्ट यायल से भरदे और मुंह खूब बन्द करके रख छोड़े कि यन्दर हवा न जाने पावे।

#### द्रध का बदल बनाना

तीन श्रंडे लेकर एक वर्तन में तोड़े शौर खुव मथे श्रौर थोड़ा २ गरम पानी उसमें श्राधे पाइन्ट तक डाले श्रौर खुव हिलावे यहां तक की बिलकुल साफ दूध की तरह हो जावे फिर उसको चाय और किसी चीज सें डाल कर खावे पीवे। दूध को सखा कर रखने की तर्कीब

चौड़े बर्तन में दूध डालकर धीमी आंच से खुच लावे और खुफ़्फ बनाकर बोतल में भर कर रख छोड़े मगर बोतल का मुंह बंद कर देवे काम पड़े तब गर्म पानी में भिगो कर काम में लावे।

बुकी

सवा हाथ धोई गजी नासि अभूरे माहि, उद्धि ले त्रावे ताहि कों जेंगे गगन के माहि। वला जाय पीछे लगा चिन्ता चित न लाय, जब धरती कपड़ा गिरे मांटी सहित उठाय। पीछे फिर देसे नहीं रजक सिला पर जाय। मांटी न्यारी किर धरे कपड़ा वहीं जराय॥ धोबी की सिल पर जला रास धूर दोढ़ लाय, दोनों को धर लाय के मूगर खेवे ताय॥ राख लगाव त्राय है धूरि लगाये जाय, इस तंतर के सम नहीं दूजा कोई उपाय।

#### मोहिनी

कारी कृतिया व्याय जब बच्चा चूंखत होय, दूध कादि ताका धरे लोंग तीन दिन जोय। बहुरि सुखाकर नाखिये निज बी रजके माहीं पुरुष होय या स्त्री लोंग खवावे ताहि। देख तमाशा तंत्र का वह वश कैसे होय, तनदे मनदे चित्त दे जो कर देखे कोय।

#### जुमा जीते

हस्त नक्तत्र जब होय पंचार का मूल मंगावे, शनि न्योंते रिव लाय अग्नि पर गूगर नावे। रिव को हस्त न होय तो पूर्व दिन जावे न्योत आवे, विधि उक्त हस्त में जे घर आवे। जाय दाहिने हाथ बांध कर जुवा खेलें, लावे धन बहु जीति पुराय चौथाई मेले।

## विद्या पढ़े

माघ कृष्णाष्टमी पूर्वा पाढ़ जो त्रावे, त्रर्द्ध रात्रि जिह्वापर त्रों हीं लिखवावे। खुले हृदय की गांठि बुद्धि प्रकाशे ज्यों हीं, विद्या नित प्रति बढ़े गुरु

#### जंगार बनाने की विधि

जो चाहे जंगार बनाना करे नहीं कुछ देर, ताम्र चुर इक सेर मंगावे नौसादर दो सेर । चीनी के बासन में भिर के रस नीबू का नाखे, एक पोर ऊंचा चिंद ग्रावे श्रलमारी में राखे । वस्त्र एक ऊपर से ढ़िक चिल्ला जब एक बीते, बासन खोल जो वाकों देखे सिद्ध काम कर जीते । पक्की चीनी कोई बासन मिलें कहीं तो लावे, बासन तांबे का मंगवा के उसमें वस्त भरावे । बासन गाढ़ जमी में देवे कोई जहां न पावे, के चिल्ला बीते वाहि उघारे सिद्धि मनोरथ पावे ।

#### सिंदूर विधि

जो चाहे सिंदूर बनावे जो जो वस्तु कहूं सो लावे, सीसा एक सेर मंगवावे साभर त्राध सेर ले त्रावे। दो इंटांक मंगवाय सुहागा शोरा तिगुना लावे, प्रथम सहागा डारि कड़ाही चूल्हे पर चढ़वावे। सीमा मरे भेरे जब चुटकी शोरा को बुकीवे, फिर चुटकी भरी नांखि सहागा फिर शोरा फिर सांभर चमचा फेर रफार के बहुरूं सांभर ले बुकीवे, इसी प्रकार तिंहू वस्तुन को बुकें चुटकी भर भर जब जिर जाय राख हो तब सिल पर पिह वावे। श्ररू ग्यारह बार कड़ाही। में धिर दो दो धड़ी तपावे, होय सिंदूर चित होय राजी गुरु प्रताप निहारे, विधि में बुद्धि करे सब सुद्धी चित के मांहि विचारे।

## धरन ठिकाने आवे

वन में श्रंधाहूली जाय शनि को न्यौता देवे होरा बांधे रक्त धरे गुड़ गूगरू खेवे। रिव दिन लावे मूल जाय द्याया ना पाड़े, घरमें लाय श्रयोक धूप दे मंत्र उचारे। जब लावे कोई जड़ी तवे ऐसा ही कीजे, चूके विधि में नाहिं सिद्धि का प्याला पी जे। जिहि काहू कीधरिन जाय तिहिं कों ले दीजे, किदिपे दीजे बांधि मूल कों सब दुख द्योजे। धरिन विकावे त्याय चित की चिन्ता जावे, मंत्र जिपये मूल लाय तब सिद्धि पावे। त्योर नमो रूदाय सवा दृष्टा विनाय स्वाहा बीसे को वार जपेत सिद्धि।

#### सिर की पीड़ा जाय

लाय यनार ताहि जरावे, दूध याक में ताहि भिजावे। छाया में ख़खवाय पिसावे, नास नासिका मांभ दिवावे। सिर पीड़ा जिहि के हो भारी, रात्री दिवस वह होय दुखारी। नास लेय को कई इक बेरी, छींक यावे बाको बहुतेरी। निकसे बल गम पीड़ा जावे, ख़खी होय यह तन ख़ख पावे।

#### मस्तक पीड़ा जाय

मोरठा

ले घोड़ा की लीद ताती कर रस काढ़िये। टपकाव कर्ण मांभ यस्तक की पीड़ा टरे।।

मस्तक के कीड़े जायं

मूत्र उंट का जो कोई पावे, तामें रुई भिजोकर

लाव। जहां होंय कीड़ा तहां घरे, बास पाय के कीड़ा मरे।

#### सोता बालक मृते नहीं

जो बालक मुंते सपना में और डरे सूता सें। ताजसेत मुर्गी का ख्वावे डरे न मुंते तासे।।

#### नेत्र जल स्तंभन विधि

जाके नेत्र बहे जल निस दिन नख बालक का लावे, ताकों ले श्रंखियन में फेरे रोग दोष भग जावे।

#### नेत्र पीड़ा जाय

जाके नयन रोग कछु होंवे सो यह जतन उपावे, बंदर विष्टा लाय लगावे नेत्र रोग मिट जावे।

#### नासूर खोने की विधि

जाके हो नास्र नाक में ताकों दिन में खावे, तब भुजंग की कांचरि विस के जल में तहां

लगावे। सूखे जबलों उठे न तबलों सूखे तबें जगावे, पांच सात वर योंही करिये मूल रोग किंट जावे।

कर्णा पीड़ा, राध बहना, बहरापन, बात पित्त, कफादिक के मस्तक रोग मिटे

त्रारत् की जड़ लायके ताको रस कद्वाय, तिहि में तेल चढ़ाय के नर्भ त्राग्न पकवाय । रस-जर जावे तेल कों सीसा में भरवाय, सम्प्रण कर्ण रोग को यही तेल मिट वाय ।

## नासिका का रुधिर रुके

सूखा गोबर गाय का श्रानि पीस सुघवाय। नासा लोही बंद हो चैन चित में श्राय।।

#### दंतादिक पीड़ा मिटे

सूखा गोबर गाय का दांतों पर मलवाय। पोतो में जो दर्द हो तो उनहूं पर मलवाय॥

#### श्रगिन जरे का इलाज

जो कोई श्राग्न से जरे ताका यही उपाय। श्राक पात धरि श्राग्न पर ताका रस टपकाय॥ जरे श्रांच पर श्रोर कछु जो न लगाया होय। तो या रसको चुपड़िये ज्वाला सीतल होय॥

#### ब्राजन का इलाज

रुख खासन बीज जो लावे, पीस पास गोमूत्र में नावे। तीन दिवस लों सरे, बहुरि पीस मल्हम सी करे। छाजन ऊपर ताहि लगावे, बीस बरस तक मिटि जावे।

#### दम का रोग मिटे

जरा तम्बाकू का गुललावे, ढाई सेर जलमाहीं न खावे। सारी रात रहे जल माहीं, भोर छान राखे निज पाहीं। डार कढ़ाई मांभ चढ़ावे, मासे तीन नमक डरवावे। जरके नीर राख रह जावे, तब उठाय घर में धरवावे। रोग दमा जिहि को दुख देवे, तिहि को नित्त त्रिमासा देवे।

#### ताप उतारन विधि

कूकर मूत्र मृतिका लावे, गोली करके धूप सुखावे। जिहि को तनके ताप सतावे, ताके गर में गोली बांधे। बांधे गोली ताप मिट जावे, चंगो होय चित्त सुखपावे।

## कर्ण पीड़ा मिटे

पात त्राक का लायके घी सो चुपरे ताय, त्राग्नि पर तपवाय के रस लेवे कढ़वाय। जो रस डारे कान में पीड़ा सब मिट जाय, पुन्य त्रार्थ जो दीजिये सोहू त्राति सुख पाय।

#### कारे बाल श्वेत हों

दूध कादि थूहर का लेवे तिल भेवे तिहि माहीं, बार २ फिर फेर खुलावे करे काहिली नाहीं। तिसे पिराय के तेल कढ़ावे स्याह केश पर लावे, सेत रंग ही जाय पलक में स्याही फेर न त्रावे।

## बाल उगें

जाके बार उपजते नाहों सो यह जतन करावे। जो कलाय पकवाय जलाकर ताकी राख बनावे।। कड़वा तेल मंगाय धरावे तामें राख न खावे। दोऊ वस्तु मिलायलगावे वहां वाल उग यावे।

#### बाल बहुँ

घोड़ा की मंगवाय लीद को श्राग्न मांभु जरावे, तिल का तेल श्राग्न के तामें जरी लीद पिसवावे। बारों का बढ़ना श्राह ताकू लाय लगावे, बढ़ै बाल थोड़े ही दिन में देखि २ सुख पावे।

#### तथा

हाथीं दांत मंगाय बन्द करि कुल्हड़ा में जर-बाबे, बाहर धुत्रां कढ़न न पावे गिलहि कमत कर बावे। जरे दांत को नांखि त्रावला के जल में चिसवावे, बारन पर करि लेप रात्री को खटिया पर सो जावे। भोर ही उठिके बार धोयके बढ़ि लावे हो जावे, ऐसा जतन करे जो कोई बार बढ़े सुख पावे।

## उड़े बाल उगें

जाके बाल बादर खौरा से उड़ि-उड़ि गिरि-गिर जावें । हाथी का दांत जराके भड़ दूध मंगवावे ।। दूध माहिं दांत को पीसे रसोत चने भरनावे । तिसको गये बाल पर लेपे बाल बहुरि-जम जावे ॥

#### तथा

माली की विष्टा ले आवे कारी मिर्च मिलावे। दोनों को एकत्र पीसि के उड़े बाल पर लावे॥ कई बार दिन भर में औषधि गये बार पर मलदे। गये बार फिर कर जम जावें जरारूख खजों फलदे॥

#### बाल मुंडन विधि

गऊ दंत हरताल पांच मासा ले कोई। श्ररु इतना ही जवार वार लावे वह लोई।। दस मासे ले

राख पोस्त तिहि पीस ज धरिये। केला के रस मांभ सान कर लेप जकरिये।। सूखा जाय जब बार हाथ सों नोचि उड़ावे। फिर जब वे बढ़ि जायं इसी प्रकार उड़ावे।।

#### बाल उगे न हों

मरी जोक कई एक सुखाके ऐसा जतन करीजे। घोड़ा लीद मांहि चिल्ला भर गाढ़ जमी में दीजे॥ बहुंरु कादि जहां मलवावे तहां बार नहीं त्रावे। बार २ मंडन तेंछूटे गुरु यों शब्द सुनावे॥

#### शुभाशुभ रजस्वला भेद

प्रथम रजस्वला होय महरिया ताका भेद बताऊं। चित्त लगाय सुनो सब कोई शुभ श्ररु श्रशुभ सुनाऊं।। रिव दिन जो रजस्वला होवे यह विधवा निश्चय कर होवे। चन्द्रवार जिहि के लहू टपके भगवान ताके सुत होये।। मंगल को दिसधिर दिखाई। श्रपने जी सो श्राप वह जाई।। बुद्ध जो हो कपड़न से नारी। निश्चें हो प्रती बहुतेरी।।

गुरु देवें सुत बली सप्रता। शनि चरदे श्रोलाद कपूता ॥ शुभाशुभ जो रजस्वला सोवे दिन में। पुत्र जगो सुस्ती हो तिसमें ॥ नैनमोभ का जर जो डारे। श्रन्धा होय पुत्र सिर मारे ॥ चंदन तेल जो त्राग लगावे। होय पत्र जो भीख मंगावे॥ हार जो पहरि दिखावे। सुत मूरख होके दुख पावे॥ नख कटवावे हंसे हंसावे । कारे होंट पुत्र के पावे ॥ बेहुदी बन बात बनावे। ताको पुत्र निलज्ज कहावे।। कंघी करके बारजो पेखे। बार घने सुत के सिर देखे ॥ बहत नीर पीवे जो नारी । गर्भ रोग सुत के तन भारी ॥ रोवे तो जब सुत कों जीवे। दुर्वल श्रीर दिरदी होवे ।। पवन खाय तो सुत जो होवे । सिरी और बावरा होवे।।

#### दोहा

नारि रजस्वला होय जब त्रलग बैठि घर माहिं। हिर चरणन में चित्त धरि त्रति प्रसन्न मनमाहिं।

#### चौपाई

जब स्नान चौथे दिन करे। जिहि पर हब्दी जाकर परे।। जोहरि कृपा गर्भ रहि जावे। तो वैसी सूरत सुत पावे।।

#### दोहा

बीथे दिन जो न्हाय धोय कर सूरत पति उरलाय। मन में अति प्रसन्न होय के सूरज दरसन पाय॥

#### अफीम का नशा उतर जाय

जिस किसी ने अफीम जियादा खाली हो और बेहोश हो तो शरीफा अर्थात सीताफल के पत्तों को पीसकर उनका अर्क उस मनुष्य को पिलावे भगवान चाहे तो उसी वक्त नशा उतर जायेगा।

#### दीमक का इलाज

एक तौला त्कौड त्याफ मरक्यरी पारा हलकिया हुत्या जिसको (कारोसिव सिविल मेट) भी

कहते हैं। १४४ तोले पानी में मिलाकर उस पानी को किताबों और कागजों पर छिड़कें तो दीमक और दूसरे कीड़े कभी न लगें।

#### तदबीर दीमक दफा की

वित्तौर के परो जलाने से दीमक दफा हो जाय। मसानादिक रोगों का इलाज

जो पीपर के पेड़ पर जमे नीम का रुख। अथवा एकिह मूल सों उपजें दोऊ रुख।। ढाई पाती नींव की ढाई मिर्च मंगाय। तिहि की गोली बांधिके रोगी कों जो खिलाय।। मिटि जावें दुख देह के पल्ला भारी मसान, खांसी पसरी डविक या बहुरि न पावे आन।।

#### पसली खांसी का इलाज

एक बाल सुबरन की लीजे। अग्नि माहि ताती करि दीजे।। खांसी जिहि बालक के होवे। टीर उठे खांसी तिहि जोवे।। तहां दाग बाली सों दीजे चंगा होय रोग सब छीजे।।

#### डबके का इलाज

शनि रिव बारे शशा मंगावे। ताका रुधिर कढ़ाय धरावे।। जो बालक रोगी कोई श्रावे। जिहि को डबका बहुत सतावे॥ ताको मूली रुधिर खवावे खाते ही चंगा हो जावे, मिटे रोग सब उसके तनका चले न पसली उठे न डबका।।

#### पल्ले का इलाज

जिहि बालक पर पड़े जो पल्ला दुस्त पावे श्रात भारी। सूखे मांस हाड़ रह जावें कृष देही हो सारी।। जो कोई मंगल को जावे रजक सिला न्यौता कर श्रावे। हुजे मंगल ले बालक को उसी सिला पर जावे।। जो कपड़े बालक तनमें ते उतार हरपावे। दाल चने की जोले जावे सिला तरे दरकावे॥ बालक को सिल पर बैठा के जलसों वहां नहवावे। बहुंरू कपड़े नये पिन्हा कर बालक को घर लावे॥ ज्यों २ फेरे दाल चना की त्यों बालक फुले। देह रोग किं जावें सिंगरे बहुरि श्राय नहीं मूले।।

#### स्त्री का मसान रोग जाय

जिस नारी के होय मसान का खटका। तिसके निहं जीवे पत की जिये लटका ॥ जब होवे नारी गर्भवती तब लावे। कहीं ला बादर की बीट ताहि सुखरावे॥ एक पके पान में धरिके नारी जो खावे। जो बीतें दिन इक्कीस तहां लों खावे। जब बालक पैदा होय चांवर भरि लावे। तिहि चुट्टी मोम मिलाय कंठ में नावे॥ वह बालक यच्छा रहे और महं-तारी। रख ध्यान हरी का करे पुराय जो भारी॥

#### बालक के मसान का इलाज

शिन को जंगल जांचे कोई गिरगट मारके लांचे सोई, रिव को राख जराय करांचे। यूगर धूनी त्रामन धरांचे।। जो रागी मसान का त्राचे। ताको राख रती भर खांचे।। तनसों रोग तुरत किट जांचे। चंगा होय बहा सुख पांचे॥ बहुरि रोग तिहि

# पास न त्रावे। प्ररा गुरु यह भेद बतावे॥ परी की छाया का इलाज

छाया परियों की परे जिहि बालक पर याय। वाका तन निर्जीय हो प्रतिदिन घटता जाय ॥कान पकर कर चूंटिये पीड़ा तनक न होय। मांखी जो स्विलवाइये उल्टी करने सोय ॥ जो चाहे इहि बात कों रोगी यच्छा होय। कहुं जतन सो कीजिये निश्चे चंगा होय ॥ बनवाके लावे प्रथम एक खटोला काट। हो सेमर की लाकड़ी या पीपर का काठ।। ताहि बुगावे स्त सों काचा होय जा स्त । पांची रंग मंगाय के बहुरि करे करत्त ॥ उड़द चून का पूतला एक बनाकर लाय। तिस पर रोगी यंग का मेल उतारी चढ़ाय ॥ लावण लहंगे माहिं का हुक तनकसा लाय। पतला के सिर पर धरे भनु उठाय दाय फिर पुतला को सात बर रोगी ऊपर बार । उसी सटोला पर धरे यह पांचों रंग धार ॥ लेह हाथन पर जा चढ़े पीपर ऊपर ताहि भिनन

भिन्न सब खोल के रंग को देय उड़ाय, जो हां पर होवे नदी ताहि उतर कर जाय! रामसत्त है बोलके पुतला देय बहाय, जो नाहीं होवे नदी तो उसही पीपरधार। मुख कर धो बैठे कहीं फिर श्रावे निजदार,ऐसा जतन जो की जिये रोगी श्रव्हा होय। फिर पास श्रावे रोग नहीं प्रतिदिन श्रव्हा होय॥

#### पानी की बदबू दूर करना

कुए या बावड़ी के पानी में बदब अर्थात दुर्गंधि श्वाती हो तो पक्की शोरवा सवा सेर कसीस उसमें डाल दें, थोड़ी देर बाद पानी की बास जाती रहेगी कसीस के पानी में मिलने से किसी तरह का नुक्रसान नहीं होता बल्कि मादे को तक वियल होती है इसी तरह जिस जमीन या जगह में पेशाब की बदब हो थोड़ा कसीस पानी में घोलकर डालने से दुर्गंधि जाती रहेगी इसका श्वार तजुर्वा किया गया है और कम सर्च में बहुत फायदा होता है।। सुनहरी लाख बनाने की तर्कीब

बेनिसटर पन्टाइन ४ थौंस उमदा शललैक = थ्यों स सोने के वर्क १४ विरोजा पाउडर याधा श्रीन्स मैगनेशिया रोगन टारपीन के साथ मिला या हुआ डेढ़ ड्राम ॥

श्रव्यत दर्जे की सुर्व लाख

बेनस टरपन्टाइन १ योन्स शललैक ६ ॥ योन्स काली फूनी यांचा योन्स सीना वरटाई यांचा योन्स मेगनेशिया टारपीन के तेल के साथ गीला किया हुया डेढ़ ड्राम मिलावे ॥

सुनहरी लाख मुहर के वास्ते

४ हिस्से शललैक और एक हिस्सा टरपन टाइन को गलाकर मिलावे जब ठंडी होने लगे उस वक्त उसमें श्ववरका जर्द चमकदार मफ्क या डच लेक या डच गोल्ड मिलावे ॥

लाख स्याह वास्ते मुहराके बल् रेजन (राल जर्द) १४ रत्ती वर्षी १ रत्ती मोम खालिस २ रत्ती काजल ३ रत्ती इन सबका श्राग पर मिलावे।

नीले रंग की लाख मुहर के वास्ते चपड़ा लाख दो जन स्माल्ट १ जन ऐलोरेजन दो जन इन सबको कुट पीस कर कपर इनकर धीमी आंच पर मिलावे।

## रंग बरंगी उम्मदा लाख

जुदे २ रंग की लाख लेकर यलग २ वर्तन में पिघ लावे जब थोड़ी ठंडी हो जाय तब सबको एक जगह मिलाकर सांचे में डाले चाहे जैसी कलमें बनावे॥

# दो मित्रों में लड़ाई हो

सिर विल्ली के बार लाय के चुहा बार मिलावे नीव पेड़ पर कांग घोसला तिहि की लकड़ी लावे रानि को न्योते रिव को लावे तीनों वस्तु मिलावे फिर जराय के तीनों वस्तुन गूगर धूप दिवावे। जिन दो मित्रन बीच नाखिये थोड़ी राख उठाके वैर होय चौर होय लड़ाई निश्चय कर मन साके।।

## दो मित्रों में वैर हो॥

करकेंटा त्रक मोर के सिरलाथ अलावे तिन्हें पीस चूरन करे यह जतन उपावे दो मित्रों में वैर होय चित माम विचारे धूनी उनकी दीजिये हित उर्त सिधारे।

#### तथा

घुग्घ यह कौया के पर लेकर एकत्र जरावे शनि दिन श्रद्ध रात्रि पर जारे ग्रूगर धूनी लावे जिन दोऊन में वैर करावे उनके सिर पर नाखे होय परस्पर वैर दुद्धन में कपट चित्त में त्रावे ।

#### तथा

वस्त्र पुरुष सिरवाल महरियां मंगल के दिन जारे तिहि की राख खबावे उनको वेर चंदेया मारे।

#### तथा

करि नाग की कांचरी चरु न्याराके बाल। दो मित्रन धूनी लगे उच्चाटन होय हाल।।

#### तथा

गधा मूत्र लेवे शनि रवि दिन धरती परन न

पाव तामें राई रखे तीन दिन फिरले ताहि सुखावे रिव दिन धूनी देले जावे जहां भित्र दो पावें उनके बोच डारकर त्यावे वेर भाव हो जावे ॥

वैरी के घर कलह हो

दीत वार पंत्रमी दिन को धूरि मसाया जो लावे गूगर धूनी देक बाको बैरी के घर नावे, कलह होइ बाधर में निरा दिन बैरी चाति दुख पावे, बैर करे का वह फल पावे घर सों निकरि जो जावे॥

#### तथा

जो मलाया में जाय सोलोई हाइ गोड़ देखे तस होई वाये पग की नली जो नाये छील छालकर कील बनावे शत्रु के घर में जा गाढ़े रार सदा वा घर में बाढ़े ॥

#### तथा

चूहा चौर विलाव के टंक २ भर वार लेके उर से छान में दुर्जन के रविवार वाघर में विश्रह मचे

क्लह रहे दिन रात जब काढे तब ही मिटे सगरो वह उत्पात।

#### तथा

क्रूकर स्कर और विलाव इन तीनों के दांत मंगाय, फिर मंगाय मरवट की राख तिहि में धृरि चौराहा नाख, पांचों वस्तु इक्टी की जो बैरी के घर लाय गढ़ीज कलह होय रात्रि दिन भारी रिप्त को चित्त हो बड़ी को दुखारी।

#### तथा

लोटे गथा दुपहरी रिव दिन यथवा भेंसा होय ताकी धूरि यटोक लाय के यूगर खेवे कोय ॥ उक्त धूरि जिहि रिपुके मांथे नांखे निश्चय होय कलह राति दिन व्याङ्कल होवे करे परीक्षा कोय ॥

# वैरी का मूत्र वंद होय॥

वैरी मुंते जिहि जगे छां की मांटी लाय खाल छन्द्रंदर में भरे जो रिव दिन मारी जाय ऊंचे पर

पर टांकिये मूत्र बंद हो जाय के गूगां के बावरा वैरी हो इस पाय, जब श्राद्धा करना चहे माटी खाल कढ़ाय जब ली मांदी खाल में तब ही लों दुखपाय।

# वैरो मांदा होय

च्योंची ज्ती पांव की रिव शांने लावे कोय। गरम करे पानी विषे वैरी मांदा होय॥ वेरी दुःस्व पावे

चन्द्रशर और मंगल को धूरि मसाग्र मंगाय उसमें राई यानि मिलावे लकड़ी आक जराय तिहि यग्नी में दोऊ वस्तु को बीसवार करहो में याहुती के साथ नाम बैरी काले ले होमें।

> नाम लेवा की विधि अमुकस्य हन हन स्वाहा। वैशी वावला होवे॥

पांख दाहिनी भुजा काग की और स्यार की प्रंछ जो कोई रिव दिन लाय ध्रुंपदे गूगर करे जतन ना चूके सोई, दोऊ वस्तु खटिया तर उरसे भेद न जानना पावे कोई जो नर वाखिटया पर सोवे सो दीवाना निचय होई।

## वैरी कष्ट पावे

मृंते हगे जहां पर बैरी तहां डंक बीकू कालाई।
रिव दिन गूगर खेकर गाढ़े कप्ट प्राप्त होवे ताई।

#### भूत जाय

रिव दिन भूल धत्र का जो बांधे करलाय। भूत जाय बाका सही बुहरि न कवहू त्राय॥

## भृतादिक उतर जाय

लहसुन का यर्क कादिके तामें हींग मिलाय तिहि को यांजे नैन में भूत तुरत भग जाय यथवा या की नासदे देवे ही भृतादि जो दुख देवे देह है उत्तर जाय विन वाद ॥

#### तथा

तुल्सी पर पत्र ऋर गोल मिरच ये चाढ २

मंगत्राय सहदेई की मूल की रिव दिन विधिसों। लाय, तीनों को एकत्र कर बांधि गरे में देय भूत! दिक सब दूर हों रोगी अति सुख लेय।।

धूनी डाकिनी मृतादिक सब दोष जायं नीव पात वच हींग मंगावे। सर्प कांचरी सरसूं लावे॥ इन्हें मिलाय धूप जी देवें। भूत डाकिनी के दुख खोवे॥

## ब्रह्म राच्तसादिक जायं

शेरल मुंड़ी गोलरू और विनौला लाय। गऊ मूत्र में वांटिक तिनकी नास दिलाय ॥ भूतादिक जावें सवै बद्धा राज्ञस किंद्र लाय, यह अति सुन्दर धूप है सगरे दोष मिटाय ॥

#### तथा

संखा हूली मूल मंगावे। रविदिन विधि पूरी करि लावे॥ चांवर अथवा चृत विषे पीस नास जो देय। भृतादिक के दोष सब दूर होंय सुख लेय। धूनी भूतादिक सब प्रकार के दोष जायं मोरचंदिका और कटेरी यानि के मरुया शिव निर्माल विनौला लांनिये। बिल्ली विष्टा तज छड़ तीनों पाइये॥ तुस वचके से इन्हें मंगवाईयं। सींग गाय का लाय साप की कांचरी॥ हींग यरु काली मिर्च सर्प दंतावली॥ वर्ज दांत से मचको सम तुलवाइये। सबको ले पिसवाय कहीं सुलराइके॥ सत्र प्रकार के दोष इसी से जायेंगे। माहरवर यह धूप अधिक अधिकांयेंगे॥

भ्तादिक रहन न पावें

सेत मुर्ग जिहि वर में रहवे भूतादिक नहिं आवें। भीर पड़े जो सुमरन कीजे ताको बोल जगावें॥

भत दीखे

गंधक मीठे तेले को ले पारी बार। भूत भयंकर दृष्ठि में आवें वारम्वार।।

तथा

विनौटी रस यांखिन में यांजे ।

दीखे भृत भयंकर साजे ॥ तथा

सुर्मा राखे थोनि में एक दिवस रज माहि। वाकों हो में त्राहि।।

पूर्व जनम दीखे

श्रंकोल बीज का तेल कढ़ावे। तामें घृत मिलावे॥ दिया बार के काजर पारे। पुखनज्ञज्ञ जब श्रावे॥ श्रंजन करे नैन भर दोऊ हीये ध्यान लगावे। जो यह जतन न चूके काई पूरव जब दिखावे॥

देवी देवता दोखें

फल यंकोल का तेल कढ़ावे। फिर यह जतन करावे।। चूरन करे तगर एक फल का दुइ मिलि यंजन लावे। जहां दृष्टि तहां लखे देवी देवता देव दिखावे॥ तेल तगर का यंजन दीजे दृष्टि मान सी पावे।

पितृ दीखें

मूत्र गधे का रिव दिन लावे। जमी पड़न ना पावे॥

चूगर खेय कहीं धरि देवे नैंनन मांभ लगावे। पितृ देव सब देंहि दिखाई रात्रि समें जो कीजे। जतन करे सो चूके नाहीं तौर न देखि पसीजे।

चरित्र देखे

मूल चिर्मिटी रूई में बाती घरे बनाय । कारी गैया घिरत ले दीपक मांभ भराय ॥ चौका दे दीपक धरे गूगर खेवे ताय । ले सिन्दूर पूजा करे कछु चरित्र दरसाय ॥

चित्र रोवे

जैंगिंगि। जगों जो बालक तब इतना हल कीजे। िमल्ली जो बालक के ऊपर सो मंगाय के लीजे। धरे सुखाय कोई नहीं जाने जहां जतन यह कीजे। मूरत जहां चित्रसाला में तिनको धूनी दीजे।। िमल्ली जरे धुत्रां जबलागे हिष्ट सवन की त्यावें। रोवे चित्र जहां लग जेते त्यांस् नैन बहावें।।

## चित्र लोप हां

बाल्क जगो गर्भिणी नारी सिल्ली तुरत मंगावे।

त्रिक दूजा विलई का त्रांवल दोऊ दूध पकावे।। धूनी दतो चित्र लोप हों भैंसा गूगर लावे। ताकी धूनी देत तुरत ही चित्र सबै दरसावे॥

# चित्र दीया तपाये दीखें

त्रांक दूध सों सूरत लीखे । दीया तपाये सूरत दीखे ॥

## चित्र हंसें

वीर बहुदी गंधक साने धरे श्राग्निपर खेल दिखावे। श्राय्वा वाती वानि जरावे हंसे प्रत्री जियू भिर्मावे॥ पिनहारी का घटा खाली हो फिर भरे चोच हंस की लाय के जब दिन मंगल श्राय। पनवर के मारग विषे एक लकीर कहाय॥ जो जावे तिहि लांव के पनवर की पिनहार। जल बिन खाली जानिक मरका फेर निहार। जब हां से उल्री फिरे भरा घड़ा दृष्टि श्राय। मूरख तानिज जानिक फिर लंघन कार जाय॥ जब श्रावे वह

वार को मटका खाली याय। किर जावे जब पार को भरा हुया दृष्टि याय।।

पनिहारी का घडा फूटे

श्रंत मांस का मंगल श्रावे। जब यह जतन करावे।। जो कुम्हार का डोरा लावे । गूगर यग्नि घंरावे ॥ रात्रि में जलपग धरि बैंट दिवाण मुख हो जावे। गन मांभ हच्टी को राखे, यंतभाव ना लावे।। उस डोरा में सात गांडिंद जब २ तास हुरे। गूगर घूनी देकर उसको मन इच्छा फल बूट।। बहु हैं डोरा लाय के नाखे मारग में पन घट के। लांवत ही घट पनिहारी का फूट जाय वे खटक।। लोहा की पाटी पर लिखवाने की विधि नौसादर यरु नीलाथोथा जो कोई मंगवावे। दोनों वस्तु को नीचू के रस मांभ मेल पिसवावे ॥ लोहा की पार्री पर लिखक जाय कहीं धरवावे। यत्तर पाटी में चिस जावे ॥ ले स्याही भरवावे । चाकू ऊपर नाम लिखावे॥ ताकों चोर न लंव। विद्या

# जाने बहुफल पावे जो मांगे तिहि देवे।। पत्थर पर लिखे

श्रीटा लेवे तिल का तेल, लानि मोम तिहि भी तरमेल। पत्थर ऊपर लिखे जो कोय, सिर का मेले धोवे सोय। चार दिवस पीझें ले धोवे श्रचर मिटेन जो जुग होवे।

# वस्त्र पर लिख जल से धोवे तो अचर दीखें

फुल सिरस कालावे तोड़, कूट छान रस लेय निचोड़ा। रस सों कपड़ा ऊपर लेखे, सूखे अंग प्रगट निहं देखे। सो कपड़ा जल भेवे कोई, अत्तर प्रगट तवे सब होई। चिट्ठी पकड़न भय जब होई, ऐसा यन्त्र करे तब सोई।

हथेरी पर राख मलने से श्रचर दीखें दूध मदार लाय कर रखे, नजर बचाय हाथ पर लिखे। जब सुखें श्रचर तब धावे, भरी सभा में खेल दिखावे। राख मले यत्तर पर ठेल, प्रगट दिखावे साचार खेल। दंभी निजमाया दिखरावे, तब वह ऐसा खेल दिखावे।

कागज को धूनी दे तो अत्तर दीखें लिखे यांक के दूध सों जिहि कागज के माहि। गंधक धूनी जब लगे तब यत्तर खुल जाहि॥ कागज जल में डालने से अत्तर दीखें नीब के रस मांभ फिटकरी यांग्न मिलावे, कागज पर कुछ लिख लिखायके तुरत सुखावे। हष्टि न यांवे कहा लिखे यत्तर हैं यामें, जल में नाखे जवें तवें यत्तर हर्ष्ट यांवें।

#### तथा

चूना लाय कली का चोखा यत्तर जास लिखावे। जब कागज को जल में डारे तब यत्तर दृष्टि यावे॥

अग्नि पर सेकने से अत्तर दीखें रस निकाश कर प्याज का लिखे जो अत्तर कोय। कायज सेके श्राग्न पर तब वह घट होय ॥ श्राचार पीले हों

नौसादर यर दूध मिलाकर जो यत्तर लिखवावे। यग्नि दिखाये पीरे दीखें चाहे जाहि दिखावे॥ तथा

रस प्याज में घिसे छुहारा कागज मांहि लिखावे। लिख के धूप दिखावे लाल अत्तर हो जावे॥

#### तथा

राई त्रोर छुहारा लेके पानी मांभ पिसावे। तासों लिखके धूप दिवाने लाल यत्तरहो जावे।।

# सुनहरी अचर हों

पत्ती कोंच मंगाय के ताका रस किंद्वाय, तिहि में चूना पीसि के कागज पर लिखवाय। अत्तर सुब-रन के दिखें चित देखि हरसाय, ऐसी ही विधि सौं लिखें जिहि के मन में भाय।

## श्रवर उड़न विधि

नौसादर श्रक संखिया श्रीर सहागा लाय, तीनों सम एकत्र करि श्रंकन पर लेपाय। बहुरि धूप में ला धरे तनक लगावे वार, श्रक धूप पाये उड़े गुरू बरण वलीहार।

#### तथा

श्रवार ऊपर सहत लिपोवे । किल्क बार से जल भर धोवे ॥ लाखो स्थाही बनाने की विधि

कत्था सेत पैमा भर लेवे याथी कारी साजी, विजै-सार की लकड़ी लीजे पैसा भर मन राजी। सबको नांखि पावभर जल मं सारी रैनि जुराखे, भोर चढ़ा चूल्ह यौटावे पक जावे मन साखे। ताहि उतारि घरे सीसा में कारापन जो चाहे, हड़बहड़े श्रांवल का जल इहि में लाय नखावे।

काली स्याही साफ बनावें केला का रस त्याउ पहर कड़ाई में नसवावे, माजूः फल का रस हूलेके ताहि में नखवाने। माजूफल को पीसि भिगोने जल में निशिभर राखे, भोर च्योट के उसको किसी वस्तु में न खे।

## नीली स्याहो

कालर लाय एक पैसा भर तिगुना गोंद मगावे,
पैसा २ भर फिटकरी बिजै सारहू लावे। पीस
फिटकरी जल में नांखे मले हाथ में लेकर, उनका
जल काजल में नांखे घोटे गोंद मिलाकर। विजैसार का करके चूरन जल में डारि धरावे, ताका
जल स्याही में देकर आठ पहर घटवावे। तिव का
बर्तन हो जिसमें स्याही को घटवावे, बन जावे तब
सीसा भर कर चाहे जहां धरावे।

# पक्की स्याही लाखी

पीपरी लाख पाव भर लाके ताकों धोय धरावे, फिर कोरे खपरे में जल भरि चूल्हे पर चढ़ावे। पानी लगे बोलने जब ही लाख पीस कर डारे, जब पक जावे लोध पठानी धेला भर ले डारे। फिर इतनी ही सज्जी डारे इतना लाय सहागा पकजावे तब ले उतार कर ताम्र पात्र में नांखे, काजर बांधि पोटरी फेरे मिल जावे तब राखे। दिना तीन लों ताहि घटावे बहुरि जो लिखकर देखे, ऐसी स्याही सों लिखाय कोई पुस्तक जब मनमाहीं हरखे।

काली स्याही कच्ची

दो तोला भर काजर त्रावे, त्रीर फिटकरी इतनी दोनों सम माजू ले त्रावे। गोंद लाय इस वजनी, तिहूं वस्तु को जल में नाखे पीस कूट कर नारी। काजर को जरवाय त्राग्न में पगे कचाई सारी, प्रथम गोंद मलमाहीं पोटरी काजर बांधि पिसावे। बहुकं जल दोउ वस्तु भिन्न कर वारी २ नावे, घड़ी तीन लों घुटे घुटावे उतना ही गुण लावे।

## शिंगरफ बनाना

तोला भर शिंगरफ मंगवावे जल में ताहि पिसावे, फिर बोथाई गोंद मिलाके दो रत्ती पारा नावे। मासा एक नीम दो मासा मिसरी तिहि में छोड़े, जितना घोटे हो गुण तितना घटवाके रख छोड़े। सुवरण हल करन विधि

सरेस मञ्जलियां ले दो तोला ताकों श्राग्न चढ़ावे, है मांसे सुवरन का मात्रा इल करने को लावे। लाय रकावी काची चीनी बहुरि जतन यह कीजे, प्रथम नाखिये लौन तन कसा सरेस चौथाई धरिये। तामें सुवरन पत्र डारि के पहर एक घुटवावे, चार श्रंगुरी से घुटवा के पानी डारि मिलावे। प्याला भरिके श्रलग धरावे बैठि जाय तब सोना, फिर काढ़े श्रीर सरेस मंगावे फिर घटवावे उतना । फिर जमाइये बैठि जाय तब फिर काढ़े घुटवावे, तीन चार बारी ऐसे ही घुट कर साफ हो जावे। रख छोड़े चीनी प्याली में किल्क बार सों लिखिये। स्याही लावे तो धरि त्रामी पर ताको जोश दिलैये।

रांग हल करन विधि

दो तोला ले रांग सरेस तोला भर लेवे, दोनों को मिलाय सिला ऊपर धरि देवे। पकड़ हथोड़ा हाथ

में कूटे चोट लगाय, श्रीर रुवानो हाथ ले तासु लगाता जाय।जड़ कुटकर इक जात हो तब उठाय, धर लेय जल मिलाय जो कुछ लिये गोहरु फिर बादे।

# सुवर्ण हल कर्न विधि

सुवरण केले पत्र को मिमरी से घुटवाय, चार बार बैठाय कर फिर उसको घुटवाय। जब लिखि को चाहे कोई तनक गोंद मिलवाय, लिख श्रदार सुख-राय के मुहरा तुरत फिराय।

# घोड़े के लाल, काले बाल श्वेत करन विधि

संखिया और गुड़ को मंगवावे, पेठे के रस मांभा रलावे। खरल कराय मिट्टी पिमवावे, घोड़े पर कहीं ताहि लगावें। जिन वारन पर लेप करावें, श्वेत बार सिगरे हो जावें।

## ऊंगा बन की रुखड़ी का गुण श्रोर सिद्ध करन विधि

शनि संध्या को बन में जावे, जहां पेड़ ऊंगा का पावे। तार कलाग लात सत्र और ऊंगा को लेय, ठौर तरे की गाढ़ की उब पड़े चित देय। तार कंथि कें पेड़ सौंजन को तरे धराय, यूगर धूनी खेयकें न्यौता दे सिर नाय । कहै जो न्यौंता मनिये सिद्ध कीजिये काज, तुम्हरी महिमा को कहै हे सिर के सिर ताज। इतना कह निज घर को आवे, पाछैं फिर कर दृष्टि न लावे। रिव दिन प्रात काल हूं जाबे, नयन होय कर त्राकें लावें। दांए कर सीं वांहि उठावे, तार कलाया जब हूं लावे। जो पेड़ हो जड़ सेती अंचा, सो लावे जड़ सहित समूचा। सूरज उदय होन नहीं पावे, छाया तिहि पर पड़ नहीं जावे। चिल जावे मुखं फेर न जावे, घर ला धूप अर्गिना पर धरवावे । छाया किहि की पड़न न पावे, स्वच्छ और में ताहि धरावे।

## धरन ठिकाने आवे

पुष्य नन्नत्र शुभ जब ही त्रावे, सुवरन के ताई तब नावे। सिद्ध किये ऊंगा को लीजे, धरताईत बंद मुख कीजे। जाकी नाभि कहीं टर जावे, ताकी नाभी पर बंधवावे। धरन जाय धरन पर बांधे, कौड़ी हटे कौड़ी पर साधे।

#### हाजरात

स्र्वी साख ऊंगा की लीजे, बाती रुई लपेट करीजे। दीये नये में घिरत प्रावे, तामें बाती नाखि जरावे। उच्चवरण का बालका स्वच्छ पह-राय, दीपक सन्मुख दृष्टि कारे पूछे ताहि बताय।

## भूख नहीं लगे

सुन्दर खीर पकाय के ऊ'गाले नखवाय, गूगर धूनी खेय के सत्त करे चितलाय। फिर हांड़ी मुख बंद कर चूना पीसि लगाय, अथवा गुड़ चूना मथे हांड़ी मुख पर लाय। भीतर जल जावे नहीं ऐसा मुख मुंद्वाय, बहते जल में गाढ़िये पाताल स्वर खुद्वाय। जितने दिन की शर्त हो मूख लगे ना ताय, बीतत ही मियाद के खीर काढ़ि के खाय। फिर लागेगी भूख बहुमन चाहे सो खाय, विधि में चूक न कीजिये गुरु को दोष न लाय।

# बिच्छू का विष उतरे

विच्छू का डंक जहां कहीं लावे, पाती ऊंगा पीस खवावे। धरे डंक पै विष जर जावे, पीड़ा टरे देह सुख पावे। इति ऊंगा विधि॥

### मस्सा कटें

शोरा कल्भी कोई मंगावे, मृली के रस में डल-वावे। मस्सा को कटवाय लगावे, तो मस्सा उपजन ना पावे।

## भैरव पकड़न विधि

जवे यमावस्या की रात्रि को निज वीर्य निकासे, ताहि सुखाय पिसाय क धरे निज पासे। दूजी त्रमावस त्राए जब त्रांखिन में लावे, जहां त्रांबें भेड़ी बकरियां संध्या समये जावे। भेड़ व बकरें पर सवार जब हच्टी त्रांवे, ताकी कुलह उतारि के निज कर में लावे।

#### दोहा

भैस तरे पास त्रायके मांगे टोपी, धरि ले कहीं हिपायन देवे उसको टोपी । जब लों टोपी रखें पास वह बिस है तरे, कहे उसे जो काम उरत करि लाय धनेरे । तीन वचन जो देय याद करते ही त्राऊं, तब टोपी को देय यही विधि और बताऊं ।

## अन्य प्रकार

शिन रिववार जो रात्रि को यह जतन उपावे, एक भैर कहीं बैठि गगन में दृष्टि जो लावे। तारा हुटें तुरत गांठि पगड़ी में देवे, जब हो जावें गांठ सात तब गूगर खेवे। फिर पनवट पर जाय बैठिये कहीं इक ठौरी, पनिहारी भिर चले सीस धीर मटकी जोरी। खोले एक जो गांठि गिरे मटका जब फूटे ऐसे ही खेलत जाय गांठि श्रीर करकी हरे। जब कोई साबित रहे घिरगना ताको लावे, जहां भेड़ बकरियां जायं तहां संध्या को जावे। घिरगंना में सौं करें दृष्टि पास भेल दिखरावे, तब घिरगना में हाथ डारि वाकी टोपी लावे। फेर घिरगना के जाय सिला पर इकड़े कीज, मांगे टोपी श्राय सो टोपी कबहूं ना दीजे। तबलों टोपी रहे पास बस भेल रहवें, तीन वचन ले देय तो टोपी नित संग रहवे।

## श्रद्धट मंडार

जहां पुरानी होय जगह होरी जिरवे की, तहां करें वह विधि गुप्त जो है करिवे की। गाय घिरत श्रस तेल तिली गेहूं मंगवावे, चौथी ज्वार मंगाय श्रीर इक पैसा लावे। डांड़ो गाहै तहां सबन को माहि धरावे, जा निशि होरी जारिये यह जतन करावे। प्रातःकाल लावे उखारि नहीं जाने कोई, ले वस्तुन को धरे बांधि वस्तुन में जोई। खर्च करे बहुभांति

घटेगी कोई नाहीं, विधि में चूके नांहि सतय माने मन मांहीं। तेल तर्जनी सिर लगाय सूरज विख-रावे, बैरी के घर निकरे तो श्रग्नि जरावे।

तथा

मरी चिड़िया घर अन्द जी घुसल माहीं, घरि यावे सतनजा त्हीं को याने नहीं। जब बच्चे डिड जायं सतनजा चुनि के लावे, घरवे कोठी मांभ अन्न में घटी न यावे।

तथा

जहां घोंसला उक्त धरै धरती सुखवावे, धरै अठनी एक ईंट भरवाय गढ़वावे। निश्चें करि यह जानि चिरैया ताहि निकासे, मन इन्हा फल देय राखिये अपने पासे। जो मिलि जाय तो लाय अठनी गूगर खेवे, धरै रुपैयन मांस खर्चिये टूट न आवे।

खर्च हुआ धन फिर आ जाय

रिव दिन यत्न करे जो कोई, जाय जहां मेंदक तहां होई। मैथुन करता मेंदक पावे, नरमासी दोउ

न को लावे। प्रथम गूगर की धूनी देवे, बहुरि यन्त्र ऐसा किर लेवे। नरमुख मांभ रुपेया मेले, मादा के मुख घेली पेले। फिर दो उनको टीका कीजे, हाथ जोड़ी दोउ न्योता दीजे। बहुरु ताल होय जहां जावे, दोउन को वहां हीं ले जावे। नर को पूरव ताल गाढ़िये, मादा पश्चिम ताल गाढ़िये।

## दोहा

नगन होय तहां गाढ़िये दोउन को ले जाय, पग द्याया नर नारीं की तहां न पड़ने पाय। विधि में चूक पड़न निहं पाये, श्राठ दिवस बीतें तब जावे। खोद ठौर इक २ को देखे, चिन्ह दोऊ ठौरन के पेखे। जो उड़ि जाय दूसरे के कन, खर्च कीजिये उसका ले धन, श्रपनी ठौर तजी जिन नाहीं। तिसका धन रहे थैली माहीं खरचा धन थैली में श्रावे, थैली का धन कहीं ना जावे।

## दोहा

जब लौं धन थैली धरा रखे चौकसी संग।

तब लों धन खर्चा करे कभी न होवे तंग।।
तथा

दोय प्रंच की छपकली ताकों पकड़ि तो लाय। उसकी भी दो प्रंच में ऐसा ही गुण पाय।।

गुटका मारग चले हार न माने कारी तीतर पकड़ कर ऐसा जतन करावे, तीन दिवस लों भूखा राखे चौथा दिन जब श्रावे। मासा चार मंगाय के पारा चोंच खोल मुख मेले, चावल गऊ दूध में भेवे से श्रामी धरि ठेले। खाकर बीट करे जो तीतर ताकों गुटका जाने, मारग चले हार नहिं माने रित में वीर्य न हाने।

वस्तु विक शत्रु दव

बागल जिन रूबन पर पावे, रिव दिन प्रात काला हो जावे। शनि दिन जाय न्यौत कर त्रावे, हारी एक तोड़ कर लावे। पीछे फिर कर कभी न देखे, घर पर जाकर त्रानन्द पेखे। मंत्र जेपे सिद्ध कर लेवे बैठे पग तर हार दवावे, वस्तु विक त्रात श्रानन्द पावे। जो कोई पात धरे सिर माहीं, दबे शत्रु चिंता चित जाहीं।

मंत्र-- श्रचिमो चंड श्रलसुर खाहा एकोशतवार जपे-सिद्धि।

पृथ्वी का गढ़ा धन दीखे-लाल प्रं छ की बामनी ताको पकरि मंगाय, तिहि कालोही लीजिये और मैनसिल लाय। दोनों को मिलवाय के श्रांजे शां-खिन माहिं, धन दीखे भूखा धरा श्रीर गढ़ा तिहि नाहिं।

तथा-काली मुर्गी ले इकरंगी जिहि का काला मांस. जिहि की चर्नी नैनन में त्रांजे मूधन दीखेतास। तथा-काली गैया दूध लाय जिव्हा पर नावे, श्ररु वाको चृत लाय दोऊ नैनन में लावे,जहां होय धन गढ़ा दबा हच्टी में त्रावे, तिथि नचत्रं शुभ होय तवे यह जतन करावे।

पृथ्वी का गढ़ा धन जाने॥ जहां पृथ्वी को खोदिये वास कमल की श्राय, तहां गढ़ा धन जानिये खोदी काढ़ि ले ताय। तथा-जहां काग मेथुन करे यह बैडे सिंह आयु

निश्चें ऐसी ठौर में दे धन गढ़ा बताय। तथा-जहां ज्येष्ट श्राषाढ़ में रुखन पर पत्र श्राय, श्रान्य किसी ऋतु में नहीं तहां पात हच्छी श्राय, तहां गढ़ा धन जानि के लावे मन विश्वास, इन्द्रजाल यो कहत है करें परीचा तास।

तथा—यास पास जिहि और के जल का चिन्ह न होय यौर भान की तस में रहत याल निज होय जा यग्नी बारे वहां प्रगट कम् ना होय. तो निश्चें यह जानिये यहां गढ़ा धन होय, जहां भान तपता रहे हरी रहे नित घास. चौपाए खाते रहें घटी न देंखे तास नित खावे नित उपजे नित नवीन तरु होय तहां पृथ्वी के पेट में धन निश्चय कर जीय।

परीचा-जहां गढ़ा धन जानिये मरका एक मंगाय, गेंहू भर कर माढ़िये सात दिवस हो जाय, तब उर-वारि देखे तिन्हें गेंहू सब मिर जायं. तो निश्चे यह जानिये गढ़ा भाल तहां पाय।

गढ़ा हुत्रा धन देखने का सुरमा कारा कांच मगाय के बिल चरु जीभ कराय कढ़ाय, तेल नाहिं पिसवाय के पाथर पर पिसवाय. जो नर

पायन सों भया तिहि के नैनन आंजि. उपर पत्ता श्रंड़ का वांधि करे निज काज. गढ़ा धरा धन होय जहां तहां जो देखे श्राय. निश्चें बाकी दृष्टि में धन संपति सब त्राय जब वह देखन को चले संग होयं न चार जासों बाकों भय न दें धन के बौकीदार। रसायनविधि—तन कीजे हरि ताल हिंद्या जहर मिलावे. तीजा पारा लाय तोल प्रति पैसा लावे. चार घड़ी रस मांभ ग्वार के खरल करावे. टिकिया गोल बनाय शिकोरे दो मंगवावे. दोनों के मुख रगड़ तरे ऊपर मिल वार्वे टिकिया भीतर धरे सीपका चूना लावे. छे पैसा भर तोल पीस मुख बंद करावे. तिहि पर दे तहतीन मृत्ति का खूब जमावे, मंग्वा ढ़ाई सेर मृतिका मांभ धरावे. जब ठंडी हो काढ़ि टिकिया को लाये किर ताने का पत्र लाय कर ताहि तपाने. थोड़ा लेकर चूर जरी टिकिया बुरकावे. चक्कर साके पैठि जाय सुवरन हो जावे गुरु वताया भेद पुराय करना शुभ होये।

रसायन-जंगली सुत्रर कोई जावे. ताका सवा कड़ाय घरावे. डेढ़ सेर ले मास तुलावे. जामें ले इर

ताल पुरावे. तब की आध सेर वह होइ. पीसे कपड़े सों इनवाई ढारे मांस मांभ मथवावे. चार पहर लों खुला धरावे. चिल्ली बाद ताहि खुलवावे. भरी हांड़ी में ताहि गढ़ावे. धूरे मांभ गढ़ाये धरावे. कीड़ा एक रहे तिहि लावे. जिहि को सीमा मांभ धरावे. खिचड़ी पर ताको रखावे. तप तपाय कीड़ा के धनी, धरे कहीं दिक ताको त्रानी, ताम पत्र पर जमे लगावे. श्राग्न धरे सुवरगा हो जावे। तथा-लाय विजीरा एक श्रीर गंधक मंगवावे होय श्राय ला सार टंक भर ताहि तुलावे. बीस श्राठ ले पहर रखरख कर वावे ताही गोली कर नख वाय श्रति. श्री शीशी माहीं शीशी में भरवाय श्रविन पर ताहि जरावे. काढ़े रोगन तासु ताम्र पतर पर लावे. वा श्रग्नि धरे लापत्र होय सब कारज पूरा. सच्चा मानिपें बधन गुरु सन होवे पूरा।

तथा—कहें रद्वंती जिसे रूप वर्ण कहूं ताहि. सब ठौरी तो होत हैं मिले भाग्य बिन नाहि. छता चपटा गोल हो जिमि रोटी मोटी होय. पात चपो के पात से तरे चिक नई होय चेंटी वहां लागी रहे जब देखे कोई जाय. प्रांत जीभ पर धरत ही मनो पार हो जाय. जाके हाथ लगे जही ताम्रपत्र भरवाय. एक बूंद जो नाखये तो सुवरण हो जाय. जिन होड़े पर बारहें भजें कृष्ण का नाम उनकी दृष्टि में रहे जहां बैठि लें नाम।

जोड़ा बनावा की विधि

खाली संखिया लाय के कड़वे तेल चढ़ाय. लाय कजहीं लोह की तामें दुहुन धराय. श्राम्न बरावे जिहि तरे जवे जोश खा जाय. सींक डारि देखे डली पके पार हो जाय तब उतारि बाको धरे नक छिकनी को लाय. रस कढ़ाय चूल्हे घरे मृति का कुल्हड़ा माहिं. शोरा कल्मी नाखिये बहुरू रस के माहिं. बोलन सुं चुप का रहे तवे उतारे ताहि. त्राठ २ त्राने भर लेवे चांदी ताना दोय. प्रथम मरावे ताम्र को डार सुहागा कोय. तांवा खावे चक्र जब चांदी नाखे लाय चांदी भर जावे जब तब शोरा ले नखवाय. चांदी चनकर खाय जब रित संखिया डार. करतव में चूके नहीं देखे नैन पसार. बैठि जाय चांदी जब तब उतारि धरि लेय. यति चोसी चांदी बनै चाहे जिहि को देय. जो अपनी लगत लगे दूनी चांदी होय. याही सो जोड़ा कहैं जानि लेउ सब कोय।

जड़ी पर जो वस्तु धरे घटे नहीं एक जड़ी वन में रहे ताकी यह पहचान. जल में नांखे वह चले छोटी सर्प समान.नीलकंट तिही लाय के खोले सुत की श्रांख.तब बाके घर में मिले चतुर भरें यो सांख. चतुराई जिहि चित्त में सो पावे तिहि जाय. वापर जिहि वस्तु को खर्च फिर भरि जाय।

हीरा मोती बनाने की एक ही विधि एक लकड़ी सों बांधिये गजभर मल मल जाय. खेत चने काहो जहां तहां उसको ले जाये. चार घड़ी तक फेर खेत में छाया मांभ सुखाय. बीत जाय चालीस दिन तब कई टूक कराय. जब बरसे त्रोले बरसा में धरे तिन्हें उठवाय. प्रति टूक एक त्रोला धरि ताका मुख बंधवाय. फिर श्रंडी का तेल मंगा के श्राग्न पर चढ़वाय. श्रोला पकें श्राग्न के ऊपर बंधि हीरा बनि जाय. जो कोई मोती करना चाहे जुरत छिद्र करवाय।

मोती करन विधि-शांख बड़ी मझली की लावे. जुदे २ लतन में नावे. भेड़ दूध को त्राग्नि चढ़ावे. नेत्र वस्त्र पर हीरा लावे. उनको हांड़ी में लटकावें. भिद्रन दूध सोंना हीं पावे. ज्यों २ जिर के दूध निचार्वे. तों २ त्रांखिन को तरलावे. जब दोउ नेत्र नरम हो जावें. तत्र निकारी के छिद्र करावे. धरके छाया मांभ सुवावे. चांवल मैले साफ करावे. उज्ज्वल मोती से हो जावें. कांसी के बर्तन में लावे. तिन्हें जोंहरी को दिखरावे. जिच मोल तोल सब पावे। मूंगा बनाने की विधि-शिंगरफ शंख दोऊ सम लेक भेड़ दूध में नावे. पांच पहर लों खरल कराक गोली बांधि धरावे. मुंगासी गोली बनवाकर ताम तार सौं छेदं कले के पत्ते पर रखें कर छाया मांभ सुखेरे. महु यातेल चढ़ा हांडी में चूल्हे श्राग्न जरावे. जब वह श्रौटि जाय तब दाने ताम्र तार के लावे. हांड़ी में लटकावे माला भाप पाय पक जावे. रहे तेलसों ऊंची माला काढ़े जब एक जावें. श्रयवा गेहूं की दो रोटी तिनमें धरि पकवावे, पकजावें जब जिला कराके चाहे जाहि दिसावे।

मोती बनाने की विधि-जब श्रोले बरसें वर्षा में. तिन्हें उठाय धरे कुल्हड़ा में तुर्त श्रलसी का तेल चढ़ावे. श्रोटि जाय तब श्रोला नावें, पकें तेल में श्रक बंधि जावें. बिना विलम्ब छिद्र करवावे. श्रीत सुन्दर मोती बन जावे. परल जो हरी मोल बतावे. कोई महुश्रा के तेल पकावें. जिहि विधि जो जागो बतलावे।

तथा-दों नेत्र रोहू मछली के कढ़वाकर जो लावे. उर्द चून में गोली करके धूप मांभ सुखरावे. डेढ़ सेर फिर तेल मंगा के अलसी का श्रोटावे. तामें नेत्र नाखि पकवावे शुद्ध मोती बनजावे। परमाली करन विधि-शिंगरफ रूमी मस्तंगी श्वरु शंख मंगावे. एक २ पल तिंहू वस्तु कों ले यंत्र उपावे. दूव ऊंटनी लायकर सब वस्तु मिलावे. खरल मांभ डरवाय पहर दशलों घुटवावे. फिर माला के दाने समदाने बनवावे. बहुरि सुई सो छिद्र करि छाया सुखावे. नली बांस की लाय कर तिहि मांभ भरावे. खीर मांभ पकवाय के तिहि काढ़ि धरावे. इक २ दाना लेय कर मुहरा करवावे. फिर घृत सो

मलवाय जिला करवाय धरावे. इहि विधि पर माला बने त्राति सुन्दर होवे पहिर गरे के मांहि बहुरि शोभा मन मोहे।

पदाराग करन विधि—लाख पीस लीजिये क्टि साफ करवाय, श्रस्ती पल जल नांखिये नर्म श्रांच धरवाय, प्रति ढाई पल दूध सुहागा दोऊ दे नख-वाय, पगले देवे बूंद इक कागज पैडलवाय, बूंदन फूटे कागज में तो सीसा मांभ भराय, तामें श्रोला होव दिला के महुश्रा तेल पकाय, पद्मराग हो जावे सुन्दर जो विधि चूके नाहिं, बेच वाचके करले कौड़े जी चाहे मन माहिं।

नीलम करन विधि-देकर जोश मजीठ को सासा में भरवाय, योलं वर्षे गगन मों तक्यों जतन कराय, तुरत कढ़ाही में चढ़ा महुत्रा तेल मंगाय, त्रोटि जाय तब नाखियें योला तिहि में लाय, पग जावे नीलम बने जो देखे लेमान, बेच लाय बाजार में तिहि को सुन्दर जान।

नीलमिशा करन विधि-एक पल नीलम जीठ दो जल में नासि धराय त्रोला बोरि निकासि फिर महुत्रा तेल सुनाय।

मर्कट मिर्गा-देकर जोश मजीउ को नाल हरि ताल मिलाय, पूर्व मुक्ति करवाय कर मर्कट मिग्गि वन जाय।

अप्रथ घुग्घू कल्प पांजन विधि-रिव दिन जो श्रमावस्या होवे, श्रथवा पूरी चोदस होवे, घुग्च पेट फाड़ि विष लीजे, तिहि को काजर विधि सों कीजे, भूमि मसाण में काजर कीजे, एक में ले विष को भरि दीजे, दूजो मांभ काजर मांभ काजर ले कीजे, नगन होय के काजर पाड़े, गूगर खे निज गृहे सिधारे, श्रष्टोत्तर निज मंत्र जो जापे, सिद्धि होय सब कारज श्रापे।

दोहा—तांबे के ताईत में काजर धरे भराय, मुख में धरि जावे कही कोई न देखे ताय, धन पाताल हष्टि में त्रावे, धन पृथ्वी का धरा बतावे, जो कागर नैनन में लावे, जोगिनियों से भेटा जावे, देवा देव सबन को देखे, मंत्र जपे तब सिद्धि पेखे, जब गो मूत्र से श्रांखें धोवे, तब प्रकाश देही का होवे। मंत्र—श्रों कुरु स्वाहा में हसरीय नेत्र धनेय पाटेश वरी इति मंत्रा।

लोपाञ्जन—चुग्च की चरशी मंगावे. ताको तेल कढ़ावे. उसी तेल का काजर पाड़े. नैनन मांभ लगावे. होय अद्दृष्टि कोऊ ना देखे याप सबन को देखे गऊ मूत्र सों त्रांखे धोबे सबकी दृष्टि पेखे। तथा—घुग्यू पग पिंडली जो लावे. तिहि का तेल कढ़ावे. तात्रा टंक २ ले तेल सानि पिसवावे जो नैनन में यांजे कोई होय यहष्टि सुनो वह लोई। तथा—वुग्व नेत्र और मंभारी करि एकत्र पिसावे. तेल लाय सरसों में घोटे तन पर लेप करावे. होय श्रद्धि कोई ना देखे जहां चाहें तहां जावे. बाजी-गर जिहि को दवकावे महलो से बुलवावे। तथा—घुग्च नेत्र तेल में पीसे मरघट में जा काजर पाड़े. काजर को नैनन में त्रांजे होय श्रदृष्ट सत्तकर ताड़े।

वसीकरन — घुग्घू मांस कढ़ाय मंगावे रिव दिन यन्त्र उपावे लाल चन्दन और केशर दोऊ टंक २ भर लावे सन्हन पीसि गोलियां बांधे गूगर धूप दिवावे. पान मांस जो मंत्रि के धरिये जिहि साबे बस पावे।

मंत्र—योंनमो महा पंखेस यमुकस्य मम वस्यं कुरु २ स्वाहा ।

तथा—वुग्व जीभ मंगावे रिव दिन गूगर धूनी देवे, मेल मिठाई मांस मंत्र को जिहि खावे वश होये। तथा—वुग्वृ तालू पान धरि जिहि नारी को देय, सो वश होवे चित्तदे तन मन दोऊ देय।

तथा—युग्य नेत्र यह कुम कुम ले गोरोचन मंग-वाय, नाग कंशर लाय के चारों कर एकत्र पिसाय, यष्टाविशत बार मंत्रि के माथे तिलक लगावे, राजा देखत ही वश होकर करे जो तन मन भावे। तथा—युग्य की चोच लाय जो कोई नांग केसर मंगवावे, सोई केसर गोराचन हूं लावे शोरां ले चकत्र पिसावे, माथे तिलक करे जो कोई, देखे सो निश्चय वश होई।

तथा— घुग्च को मंगवाय जो कोई. कादि कलेजा लावे सोई मंसिल बच दोऊ जो लावे. तीजी ले असगंध धरावे. चमगीदड़ की विष्टा लावे. अरु भेंसा का सींग मंगावे. कूट गऊ रोचन अरु केशर

शिला जीत ले करे इक तर. गऊ मूत्र में पीसि धरावे. तिलक काढ़ि राजा पे जावे. देखत ही वश होवे राजा. सुधें सब तेरे ही काजा। तथा—घुग्य नेत्र मंगाय श्रक केशर गोरोचन ले करे इकत्तर इनका पीस तिलक कर जावे तोरा जा तुरत निजवश पावे। तथा—घुग्य की जीभ नीम के पत्ते किर एकत्र पिसावे. श्रंजन करे नैनन में जो नर सब ही वश

हो जावे।

लाल चींटियों का इलाज
थोड़ा प्रानशीज लेकर एक कोठरी वा यलमारी में
रख दे भगवान चाहे तो सब चींटियां खो जावेंगी।
बसीकरन बुर्की-घुग्च नेत्र गंभारी यह पारा
मंगवावे. केशर यह बङ्गाग रस यह सरसों ले
यावे. ले फिर केशर नाग को सम को सम तुल-वाय. कूट पीस भेली करे सो मरघट गढ़वा सात
दिवस वीतें जब फिर उखार कर लाय. जिहि के
सिर हर नाखि बिना बुलाये याय।
तथा — उपर लिखी जो वस्तु हैं सातों न को

मंगवाय. वामें रस वछ नाग है या बछ नाग लिलाय. सबको ले एकत्र कर फिर यों करे उपाय. घृत इकरंगी गाय का मिटया टीप भराय. नेत्र बरा-बर लीजिये वस्तु संवै तुलवाय, बाती मांभ नखाय के काजर ले परवाय. नन्दन वन की रुई ले वाती करे विचार, मघा नक्तर रात दिन ऋह होवे रवि-वार यर्द्ध रात्री मरघट विषे जाय गोहोली देय. नगन होय वस्त्र काढ़ि के मनुष्य खोपड़ी लेय. श्रथवा काचा ठीकराले काजर पार धराय. श्रष्टोत्तर शत मंत्र जप गूगर खेवे ताय. सिद्धि होय कारज कारज सही जिहि के वस्त्र लगाय. सो वश होके यो मिले ज्यों निद सिंधु समाय। मंत्र-यों नमी महा पंखी यमृत कुरु २ स्वाहाः कास रात्री सुधा नारी सिंहस्त महिषा चर नीन कलपाल मल टपरिरे यागच्छ २ भगवत यास नइति मंत्र सम्पूर्ण स्वाहा । तथा-युग्च का गर्का वीट मंगावे पिसवाकर धरवावे, जिहि के मस्तक पर तिहि डारे निश्चय वश हो जावे।

तथा-पुरव का कद्वाय करेजा गोरोचन मंगवावे,

सात बार मंत्तर जिप श्वांजे जिहि देखे वश पावे। मंत्र-श्रों उम् नमो महा पंखे श्रमुकस्य मम वस्यकुरु २ स्वाहाः २८ बार जपे।।

मार्ग चलै हारे नहीं

पग श्रोर चोंच घुग्चू की लावे. दुहुन जराके राख करावे. वेल पत्र का चूरन करिये. भस्मी मांभ मिलाकर धरिये. नीचू का रस माहि सनावे. तरवा में लेप करावे. मंत्र जपे एकोशत वारे. सो यो नन लों चले न हारे।

संग्राम में जीते—घुग्चू को जो पकरि मंगावे, बार्ये पंग की नली कहावें। तामें भरि पारा धरवावे, फिर ले ऐसा यन्त्र करावे। गंधक लाल चरु नीला थोथा, इन दोउन में नली धरो था। मंत्र जपे राखे निज पासा जीते युद्ध पुरें सब चासा।

बेरी के कलह होय-घुग्यू की परलाय के मंत्र जपे जो कोय, बेरी के घर गाढ़िये तो कलेश श्वित होय।

उच्चाटन होय-घुग्घू को सिर लाय के जो चूरन करवाय, बेरी मस्तक नांकिये उच्चाटन हो जाय। तथा—घुग्घू हाड़ मंगाय के जो नीच काष्ट मंगाय, मंभारी नख चामले रसधन् कड़गय। श्रहमसाण का हाड़ ले सब एकत्र कराय, बैरी क घर नाखिये तो उच्चाटन हो जाय।

स्त्री पुरुष में विग्रह होय घुग्यू मस्तक कांग नल दुहुन एकत्र कराय, पढ़ि २ मंत्र जो हो मिये निश्चय विरुद्ध कराय। मंत्र—श्रो३म् नमो पंखेस श्रमुक। श्रमुकी मधे कलह कुरु दुरु स्वाहाः

दो मित्रन में वैर हो-घुग्घू नेत्र मंत्रि के लावे, दो मित्रन के बीच गिरावे। दो उनके मन मैले होवें, मिटे मित्रता वैरस जोवें।

मंत्र-श्रो३म् नमो बीर हुंहुं नमः तथा-घुग्घू नाक मंत्रि क लावे, पूर्व विधि जो लिखी करावे।

भूत प्रेत उतिर जायं-घुग्य पकरि मंगावे कोई, मांस खाल जा कादि है सोई। दोऊ पिसाय इक ही कीजे, भूत जहां हो धूनी दीजे। भूत प्रेत फेर नहीं च्यावें सख उपजे चिता मिट जावें। सीता हुआ मन की बात कहे चुग्चू का कटवाय करेजा अग्नि धरावे, गूगर धूनी देय मंत्र को मिद्ध करावे। फिर जो सोता होय कोई तिहि के उर धारे, कहे सो मन का भेद आपने मुख सों सारे।

सर्व कामना पूर्ण विधि-कोई हाड़ पीठ घुग्यू की लावे, घिस के माथे तिलक लगावे। अष्टोत्तर शत मंत्र जो जिपये, सर्व कामना पूरण खिपये। तिलक देख राजा वश होवे, गुप्त मनोरथ पूरण होवे। मंत्र—श्रो३म्नमो महा पंखे सखरी श्रागच्छ २ श्रवुल वल पर। क्रमाय सर्व कामनी मम वंस्य कुरुः मंत्रेश्वरी श्रोताटः फद् स्वाहाः

वैरी का बसीकरन-चोंच यह पर घुग्यू ले राखे, चूरन कर वैरी पर नाखे यण्टोत्तर शत मंत्र जो जिपये, तो निज शत्रु को वश करिये।

रात्रि में दिन के समान उजारा हो घुग्घू की शिख लीजिये श्ररु हरताल मंगाय, तीजा मंसिल लाय के गोली कर शंजवाय। मंत्र श्राठ श्ररु सो जपे वस्तु सिद्धि हो जाय, रैनि समय दिन की तरह उजियारा दरसाय। लीपांजन-कारे विलाव को नित्य सवावे मासन गिरी जो दीजे फिर उलटा करवा के वाकी छेर करे सो लीजे वाको दीपक मांभ डारि कें वाती रुई करावे, काजर करि श्रांसिन में श्रांजे श्रलस होय सुस पावे।

श्रुद्धि सिद्धि—भरनी भादों मास की कृष्ण पत्त में होय, तामें चातक की जिये जानत है सब कोय। चार कलस जल भरि धरे एकान्त घर माहि हुजे दिन जा देखिये रीति होंय सोलाय, भरे कलस छिड़काय दे रीते श्रन्न भराय। एकान्तर धरिये तिसे नित उठि प्रजे ताय, श्रन्न प्रणा हो खुशी जब मांगे धन दान सो सब देगी प्रणा यह निश्चय मन श्राना।

पारा का कटोरा बनाने की विधि पाव सेर पारा मंगवा के, दूनी कर्लाई मंगा के । मोम मिलाय श्राग्न में धिर के, सांचा वेग मंगा के । पारा कर्लाई मिला दुहुन को तामें श्रांच लगावे, सांचा भर के काढे उसको मन इच्छा फल पावे । नीन का कटोरा-सांभर नोंन मंगाय के गाजर बीज मिलाय, सांचे में थापे उसे बने कटोरा श्राय। देव दर्शन-चार सेर मींठ विन चुगी लावे, घड़ा मांभ भरि ताहि धरावे। जो भावे सो श्राप ही खावे, स्वाते कंकर डाढ़ तर श्रावे। वा कोंले पनघट पर जावे, पनिहारी जो जेहर भारे। वामें वा कंकर को ढारे, फूटै जेहर घिरयना लावे। बन में जाय गाय जहां श्राय घिरगन में से देखे जाय। सींग बैल पर भेरू आय, दर्शन करके इतना करें। बाहन कों कछु भोजन धरे, प्रसन्न होय भेरूं बर मांगे। ले चरदान निज कारज लागे।

गांव की ऋापित टरे

बानर का जो हाड़ मंगावे,वाको पहिले धूप दिखावे। धूप दीप दे वाकों लावे, गांव सींव पर गढ़ावे। गांव की त्रापत्ति सब टरिजावे, सुखी रहें सब त्रौर सुख पावें।

भूत प्र'त दर्शन-वागल को लाय उसे पारापाणा, पारा जो छेर करे सीसा भरणा काजर करवाय उसका नैंनन यांजे, भूत त्रौर प्रेत सबै हब्टी यांजे। मतलब जो होय कहु मांगे भित्ता, पूरन कर देंय सारी माने शिचा बात जो पूछे तो कहें साची सारी, सो कोस की बात जागा कहदे सारी।

उतारा मूतादिक दोष मिटाने का संच्या समय वार शनिवारी कुम्हार के घर जावे. कूड़। ऊपर चौंसठ दीवा उलटे चाक उतरावे। दीपक दीपक बाती धरि के सब में तेल पुरावे, दूध भात का कूंडा भरि कें तामें शकर मिलावे। सांभ समय जो करे उतारा रोग दोष मिटि जावे, भूत प्रेत डांकिनी स्यारी बाय यंग मिटि जावे।

कड़ा भूत प्र'त का दोष मिटाने का नदी किनारे नाव जो देखे तिसका कांटा लावे, घोड़ा सुमका नाल मिलाके ताका कड़ा बनावे। धूप दीप दे पहरे कर में रोग दोष मिटि जावे, भूत प्रेत डाकिनी स्यारी बाय , श्रंग मिटि जावे। बुद्धि ऋौर ज्ञान बढ़े-कार्तिक मास शुल्क पत्त चौदस संखा हूली न्योते जी, हस्ते नज्ञतर यावे जा दिन बाकों डेरे लावे जी। वांटि कृटिकें रोगी बांघे सावन श्रवशा जब श्रावे जी सो गोली ले नर को

शुभाशुभ विचार—उत्तरा में दिशा गांव बाहरी जाय, सुने शब्द विरिया मिलें वाकों सांची खाय।

माँटी खाय, गुड़ का स्वाद ऋावे पात चिर्मिठी सेत मंगावे, श्रंधियारे में जिसे चबावे। फिर वाको जो माठी खवावे, गुड़ जाने खाता न श्रुघावे।

शत्रु का घर उजड़े—हस्त नक्षत्र लीजिये सेंधा नमक मंगाय, ताका जतन यह कीजिये बहुत ही मन सुख पाय। मूरत करे गगोश की नाम शत्रु धर तास, ज्यों तन छीजे वाह का त्यों शत्रु का नाश। तथा—लील बड़ी ले हिरण मूत्र में ताकों रात्रि भिजोवे जी, प्रात समय तिहि बांटि कृटि के पाईं कपरा धोवे जीले, कपरा मसान में जावे ताका मंत्र जो करिये जीले को इलाको मूरत माड़े ताकों ले घर धरिये जी, सुई सात धरवा के भीतर पुढ़िया एक बनावे जी। शत्रु के घर पीछे गाढ़े निश्चय वह पर उजड़े जी।

बुर्की बसीकरन—नदी किनारे होय जो भाऊ ताका यन्त्र यह कीजे जी, मूल का दिये नीचे सेती प्राय नद्मत्र जब होवे जी। बांट कृटि के करल चूरन श्रीर कूड़ा छाल मिलावे जी, सबको लेकर जा मसाण में चुटकी राख मिलावे जी। सिर पर डारे नर नारी के चाली साथ वह श्रावे जी।

तथा—होली के दिन होली न्योते ताकी लकड़ी लावे, धूप दीप दे करे तमाशा धोवी के घर जावे। भट्टी नीचे बारे ताकूं धूरि ताहि घर लावें, बांटि कूटि चूरन करि राखे हस्त नच्चत्र जब आवे। सिर तिरिया के डारे वाकूं निश्चे यह मन मानें सो तिरीया अपुन ही आकि तेरे वश में आनें।

तथा—प्रथम रजस्वला होय जो नारी रक्त वस्त्र तथा—प्रथम रजस्वला होय जो नारी रक्त वस्त्र तिहि लावे, बाती के त्र्याड तेल में दीपक जोरि धरावे। काजर पार डिब्बी में भर लें जिह के राख लगावे, सो नारी चित्तभ्रम होयके त्रापहुं त्राप चली त्रावे।

तथा-बकरा श्रोर घुग्घू दो उन काले कर मांस मिले के, रती प्रमाण दीजिये जल में दास होय वह रहवे। तथा—रिव दिन मनुष्य खोपरी लावे, तामें चावन नाख पकावे। बहुरि छुखाकर उनको राखे, जिहि चाहे सेवक करि राखे। एक रित भर ताहि खवावे, जीवे जब लों दास रहावे।

पशु स्तम्मन—ऊंट हाड़ की कील बनावे, चारि दिशा में तिन्हें गढ़ावे। जो पशु वाके भीतर जावे, सो बाहर निकसन नहीं पावे।

तथा—ऊंट बार जिहि पशु पे डारे, टरे नहीं कितना ही टारे।

नवका स्तम्मन—नचत्र भरनी जब ग्राधे, दूध के काष्ट की कील बनावे। पांच श्रांगुल की लम्बी सारे, ताको नवका भीतर डारे। चले नहीं वहां ही थम जावे, कील निकारों तो चिल पावे।

कगिलास पद्मी के गुरा

कर्गिलास नाम है जाका, काल और सेत रंग ताका। लांबी चोंच रहे जल पासा, सुन्दर पंछी पूरे आसा।

श्रद्धि होय दोहा-कर्गिलास की प्रंइ ले रवि दिन भूप जो देय,

थरी ताईत जो मुंह में लेय दिखलाई नहीं देय। त्र्याकर्षरा विधि-कर्गिलास का लोही लावे, बहुरूं ऐसा यत्न करावे। जो कामिनी मन को श्रति भावे, जब देखे तब चित्त चुरावे। ताकी पतगर धूरि ले श्रावें, लोहि में सानि धरावे। तिहि मांटीं का चित्र बनावे, चित्र सामने मूरत रहवे। दूर देश हो वह श्रावे, चित्त की चिन्ता श्राय मिटाय। पानी में डूबे नहीं-कर्गिलास का ग्रोध्ट तरे का श्रीर गोरोचन लावे, दोनों को एकत्र कराके श्रांखिन में यंजवावे। सिन्धु मांज जल में जो तैरे सबै वस्तु दृष्टि त्रावे, भोला भरि २ बाहर लावे । दूबन नहीं पावे। ऐसा जतन करे जो कोई दीतवार को करिये, यूगर धृनि नैवेद्य अरु दीपक आगे धारिये। स्तुति गुरुदेव-श्री गुरुदेव दयाल के चरण कमल चित धरि, लिखुं भेद गुरु शक्ति ले निज मित के श्रवुसार । गुरु की शक्ति श्रपार है सिन्धु समान निहार, जो जाने सोई करे तन मन धन बलिहार। जिहि पर गुरु कृपा करें पल में सिद्धि कराहिं, जंत्र मंत्र तंत्र त्रादि सब तृण सम तिन्हें दिखाहि।

प्रश्न-श्रद्ध रात्रि वन वृंटी लाना नगन होय क, कारज करना। कारज कर जब घर कूं श्रावे, फिर कर पीछे दृष्टि न लाव। कारज को न कहो यह भेवा मुनि बोले जब ही गुर देवा।

उत्तर-श्रद्ध रात्रि को कोऊ न टोके, नांगे को कोऊ भूत ने रोके वन मरघट चोहट में ईस कारन पूरे विस्वावीस जब वे करता के संग श्रावें, पीछे देखत ही जावें। कारज होय न पूरा भाई, रखे याद जो चात बनाई।

गुरु शक्ति—जब रूपाल होवें गुरु देवा, पल में पार करावें खेवा। जहां लिखी विधि यद्धे रात्रि की तहां लेय दोपहरी दिन की जहां लिखा नंगा हो जाय। वहां कांक धोती खलवावे, जहां खोपरी मानुष में काजल पारा जाय। तहां खोपरा नारि-यल यद्धे कांटि धरवाय, जहां विधि में चौराहा यावे, घर चौका चौरस लिपवावे। तिसमें दो लकीर खिचवावे, जाके मध्यम यासन विक्ववावे। एक पूर्व सों पश्चिम माहीं, एक दिचाए सो उत्तर माहीं। जहां मरघट में बैठि के करन लिखा कक्न जाय,

भरघट बिछाय के तहां जापिये जाप। अथ शिदा-जहां मंत्र का जाप कहा हो, तहां बैठिये श्रति पवित्र हो । धूप दीप नैवेद्य करावे, पुष्प सुगंधादिक धरावे । चूके नहीं किसी विधि माहिं चित्त को कहुं डलावे नहीं। रखे द्रष्टि दीपक लव माहिं, ध्यान रखे गुरु चरण न माहीं। गुरु के सन्मुख जो मन धारे, गुरु कृपा सन काम सुधारे। गुरु त्राज्ञा ले कारज करिये वार २ लिखकर समभाऊं अपने मन की बात बताऊं। गुरु बिन श्रम करो मित कोई, गुरु प्रताप देखों सब कोई। जो गुरु वचन धरिं सिर लें हें, सोई यटल पदारथ पे हैं।

इति कौतुक रत्न मंजूष दितीय पाद समाप्तम्

And in the first of the party o

Not a track that the same

I THE SECTION OF THE PUTE

## श्रथ कोतुक रत्न मंजूष तृतीय पाद तिष्यते

श्री गुरु गण्पति को को सुमिरी धर सरस्वती च्यान जो शिव गिरिजा सन कत्वो लिखू मंत्र को व्यान (१) अत्तर हिर को रूप है हिर की शक्ति अपार जोग जुगति सों जानिये ताको कछु विस्तार (२) गुरु बिन ज्ञान मिले नहीं हरि बिन मिले न च्यान, मिनत संग हरि भिनत के हरि सेवा सुंजान (३) यंत्र मंत्र त्रक तंत्र जो विधि सों साध । मनवांद्यित फल पाइ है गुरु सेवन सों बांध ॥ १॥ मंत्र सर्व सुखदाता-राम मंत्र उत्तम महा जाने सब संसार, लिख २ गोली बांध कर नदी मभारे डार। श्री श्रादि जी अन्त में लिखे प्रीति उरधार, भोग मोचा दोऊ मिलें उत्तम मतौ विचार। केशर कस्तूरी विषें चन्दन रक्त मिलाय, शाखा लाय यनार की सुन्दर कलम बनाय। लिखे दिना

चालीस में सवा लाख परमान, होमादिक हू की जिये ब्रह्म भोज को दान ।

त्रप्रथ सर्वोपर मंत्र तंत्र सिद्धि करन विधि त्रों परत्रद्य परमात्मने नमः जग दुत्पात्ति स्थिति मलय कराय त्रद्य हिर हराय त्रिगुणात्मने सर्व कौतु-कानि दर्शय दत्तत्राय नमः तंत्रान सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। विधि

दीपक चृत कार का बार के धूप खेवे, चन्दन पुष्प नैवेद्य चढ़ाके १०८ बार मंत्र को जपे, सिद्धि मुहूर्त से २१ दिनों में सिद्धि होवे, फिर जो तन्त्र करे, इसी मंत्र से करे।

मंत्र-यों ३म् नमो नारायणाय विश्वंभराय इन्द्रजाल कौतुक निदर्शय निदर्शय सिद्धि करु २ स्वाहाः ।

प्रथम देह रता को मंत्र

(इस मंत्र से इन्द्रजाल की विद्या को करे) ॐ परमात्मने पर ब्रह्म मम शरीरे पाहि २ करु २ स्वाहाः १०८ बार जपेत सिद्धि। रसायन मंत्र—कोई चाटक चेटक करे तो इस मंत्र

का जाप २१ दिन प्रतिदिन १०८ बार करे तो मंत्र

सिद्ध हो। प्रथम अपने शरीर की रज्ञा करे। ॐनमो हरि हराय रासायन सिद्धि कुरु २ स्वाहाः नाज की राशि उड़ावा को मंत्र

ॐ नमो हुंकालूं ६४ जोगिनी हुंकालूं ४२ वीर कार्तिक यर्जुन बीर बुलाऊं यागें ६४ बीर जल-बन्ध बलबन्ध त्राकाशबन्ध पौन बन्ध दीन देश की दिशा बन्ध, उतरे तो यर्जुन राजा दिलागी तो कार्तिक बीर्य राजा असमान भो ४२ बीर गाजें नीचें तो ६४ जोगिनी विराजें परितो पासि चल्यांवें छ्पन्या भेंरु राशि उड़ावें एक बंध यासमान में लगाया हूजा बंध राशि घर में त्याया शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्तय नाम उप देश गुरु का।

विधि:-दिवाली की रात्रि को बन में जाय, सुस्सा की मेंगनी लावे तिनको २१ बार मंत्र के राशि पर घर का त्राप घर जावे तो रास सब की सब चली त्र्यावे । (इतिः)

मंत्र ऋदि सिद्धि का-ॐ नमो यादेश गुरु की गगापति वीर वसे मसान जो जो मांग सो २ याता २०६

पांच लाडू सिरं सिन्दूर हाटि की माटी मसाणा की खेप ऋदि सिद्धि मेरे पास लावे शब्द सांचा, पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो बांचा।

विधि—ब्राह्मणों को भोजन करावे तो प्रथम पांच लडू लेकर उन पर सिन्दूर लगावें, कूप पर जाकर छोटे कलस में एक लडू धरके कूप में नाखे, जब कलस भरले तब लडू कूप में डालकर त्रावे, माल के कोठा में कलस को स्थापित कर पूजन करे, चढ़ाके ब्राह्मणों को त्रमवा बिराद्री को भोजन करावे तो माल हुटे नहीं।

पृथ्वी का धरा धन दीखने का मंत्र ॐश्रीं हीं क्लीं सर्वोषधिप्रणते नमो बिन्चे स्वाहाः। विधि—करे कांग की जिहा को कारी, गाय के रूध में त्रोटा कर जमावे त्रोर घृत काढ़ १०८ बार त्राभमन्त्रित कर नेत्र में त्रांजे त्रथवा काजर बनाके जो मनुष्य पायन की ताफ से जन्मा होय उसके नेत्र में लगावे तो पृथ्वी का गढ़ा धरा धन दीखे, दूसरे पाद के ६४ वें सफे की १२ वीं सतर देखो। त्राथ स्थान खोदने की विधि—बिनोले मूंग 200

तिल गऊ मृत्र में पूर्व मंत्र से लेकर पीसे, अंग में लगावे फिर जहां लोदे, चौका देकर बलिदान दे, यह मन्त्र पढ़देय।

ॐ नमो भगवति सुमेरु रुपायौ महाकांतायै कंकाल रुपायै फट स्वाहाः।

विधि-इस मंत्र से गेहूं तिल का होम करे चूर करे तो सर्पार्दिक का भय न होवे। दिन ७-७ नन्नत्र देखकर खोदे।

मारग चलै हारे नहीं मंत्र-ॐ नमो विचंडाय हनुमंत वीराय पवच पुत्राय हुं फट।

विधि—बंशलचोन श्वेत भांगरा बकरी का दूध सबको प्राय नजत्र में सिद्धि करले नजत्र तक जाप करे जब कहीं जाय पावके तलवे में लावे जब सूख जाय तब चले तो हारे नहीं।

मंत्र देह रत्ना को—छोटी मोटी थमंत वार को बांधे पार को पार बांध मराध मसागा बांधे जादू बीर बांधे टौना टम्बर बांधे दोउ मूंठ बांधे गोरी छार बांधे भिड़िया श्रोर बाघ बांधे लखुरी स्यार बांधे, बीकु श्रोर सांप बांधे लाइलाह का कोट इल्लल्लाह की खाई मुहम्मद रस्लिल्लाह की चौकी हजरत त्राली की दुहाई।

विधि—जंगल या घर में सोवे जब ३ बार पहके मोड़ा पर हाथ मारे, जितनी पृथ्वी का प्रबन्ध करे उतनी में घेरा खींच दे तो किसी प्रकार का भय न होवे।

मार्ग में साँप चीर नाहर का मय न ही
मंत्र-फरीद चले परदेश कों कुत्तक जी के भाव
सापां चीरां नाहरां तीनों दांत बंधाव।
(जहां सोवे चैठे तीन वार मंत्र के ताल दे।)
मार्ग में बाघ का प्रबन्ध-मंत्रां बाघ बाधुं बधाई
निवांधुं बाघ के सातों बच्चा बांधुं राह बाट मैदान
बांधू दुहाई बासुदेव की, दुहाई लोना चमारी की।
विधि-सात मंगल इस मंत्र को ७ बार जपले मार्ग
में बाघ किले तो इस मंत्र को एक्कर १ बार फ्रंक दे।

मंत्र ऋापत्ति डालने का रोख फरीद की कामरी और ग्रंधियारी निशि तीनों चीज बराइये श्राग श्रोला पानी विष । विधि-मार्ग में पानी बरसे श्रोला पड़े श्राग लखे तो मंत्र तीन बार पढ़के ताल दे।

मंत्र दिग बंधन को—या हिसार ३ जिन्न देव परी जवर कुफार एक खाई दूसरी गिर्द पसार विर्द वार्गिद मलायक असवार दाहें दस्त रखे जिबाईल वायां दस्त रखे मीकाईल पीठ रखे, इसाफील पेट रखे इज्राईल दस्त चपहसन दस्त रास्त हुसेन पेश्वा मोहम्मदगिर्द विगर्द अली लाइलाह का कोट इल्लि-ल्लाह की खाई हजरत अली की चौकी बेठी मुह-म्मद रस्त्लिल्लाह की दुहाई।

विधि—सात बार पढ़ के चारों हाथ अपने फिराकर चुटकी बजावे अथवा अपने चारों लकीर कादकर बैठे सफर में जहां पढ़े मसाणादि में तो वहां भी ऐसा ही करें।

## मन्त्र मेथ स्तम्मन

ॐ नमी भगवते स्द्राय जलस्तंभय २ ठः स्वाहाः विधि—मसाण के कोयला को छलगा के इस मंत्र के इसके उपर और एक तले पर मार्ग में भथवा रोटी करते में मेघ वर्षे तो बन्द हो।

त्राण प्राप्त होने का मन्त्र—रात्रि में एक बार पढ़े विस्मिल्ला हिर्रह मानुर्रहीम फिर २१ बार दुरुद पड़े—दुरुद त्रस्त्र हुम्मासल्ले त्रला मुहम्मदिन व त्रल्लाल मुहम्मदिन सरकल स्तम या मफूरो। विधि—एक सहस्त्र कर इस मंत्र को पढ़के २१ बार दुरुद पढ़े तो २१ दिन के ऊंपरांत लाभ की सूरत हिष्ट त्रावे।

दिरद्र नाश करने के मन्त्र या कबीयो या मनीयो या मलीयो या वकीयो। विधि—प्रातःकाल बात करने से पहले हाथ मुंह धोके एक वार बिस्मिल्लाह पढ़ के एक हजार दो सौ बार मंत्र को पढ़े मन्त्र के त्रादि त्रंत में २१ बार दुरुद को पढ़े तो थोड़े ही दिन में दुरिद्र का नाश हो। मन्त्र रोजी के लिये

या इश्राफील बहक्क या श्रल्ला हो।
विधि—सवा पाव उड़द के चून की खमीर करके
श्रपने हाथ से रोटी बनाये। एक श्रोर दो तह करके
सफेद रूमाल में रख के चौथाई रोटी की गोली

जंगल में बेर के समान बनाये १०१ गोली बनाके ११ बार मंत्र के एक गोली को इसी प्रकार सब गोलियों को शेष रोटी समेत जिस दरिया में मछली हों डाले तो ४० दिन में मनोर्थ प्ररा हो। रोजी प्राप्ति का मन्त्र-काली कंकाली महा काली मुख सुन्दर जिये ज्वाला बीर बीर भेंरू चौरासी बता तो पूज् पान मिठाई अब लोलो काली की दुहाई।

विधि-नित्य प्रति स्नान कर इस मंत्र को ७ बार लगा तार गह पूर्व मुख बैठकर पढ़े तो रोजी मिले। किसी ने मूठ चलाई हो तो इस मनत्र सो मंठ को अपने पास बुलाय के उलटी मेज

दे त्रीर यही मन्त्र वसीकरन का भी है काला कलवा चौंसउ बीर मेरा कलवा मंगा तीर जहां को भेजूं वहां को जाइ मांस मच्छी को छुवन न जाय अपना मारा आपहि खाब चलत बागा मांरू उलट मूं उ मांरू मार मार कलवा तेरी श्राख चार चौमुखा दीया न बाती जा मांरू वाही की लात इतना काम मेरा न करे तो तुमे अपनी मां का दूध

पीया हराम है।

सिद्धि करण विधि—सत चाल प्रति दिन २१ बार पढ़े घीका दीपक रखे श्राग्न पर गूगर खेवे लोंग जोड़ा फूल मिठाई रखे सिद्ध हो फिर मूंठ श्रावे इस मंत्र से उलटी भेजे श्रीर श्राक्रमण बसी करन कू सुपारी की छाल पर २१ बार पढ़े पान में रखकर खिलावे।

रोगी की परीद्गा-काचा सूत रोगी के पांव से सिर तक पुर कर २१ मंत्र फुंकर डोरा कूं नापे बट जाय तो श्रासेव का खलल है पटे तो देह रोग है। किया कराया के उतारने श्रीर देह से रोग निकालने का मनत्र-ॐ नमो आदेश गुरु को में ऊपर केश विकट भेष खंभ प्रति पहलाद राखे पाताल राखे पांव देवी जंघा राखे कालिका मस्तक रखे महादेव जी कोई या पिंड पान को छोड़े छेड़े तो देव दाना भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी गंड़ ताप तिजारी जुड़ी एक पहरूं दो पहरूं सांभ को संवारा को कीया को कराया को उलटा वाही के पिंड पर पड़े इस पिंड की रत्ता श्री नृसिंह जी करें राब्द सांचा पिगड कांचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। विधि—सात बार मंत्र के रोगी को माड़ा दे या भंडा करदे। श्री गुरु।

रत्ना मन्त्र—ॐ नमो त्रादेस गुरु को बजरी बजरी वज्र किवा बजी पे बांधो दशों द्वार दशों द्वार को घाले यात उलट वेद वाही कों खात पहली नौकी मेंह्र की नौथी नौकी रोम रोम की रत्ना करवे कों श्री नृसिंह देव त्राया शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्य नाम श्रदेस।

गुरु की विधि-इस मंत्र को शनि से २१ दिन तक प्रति दिन २१ जाप करे चृत का दीपक श्राये फूल मिठाई गूगर धूनी रखे सिद्ध होवे फिर श्रष्टभी को भोग दे रोगी को सात बार मंत्र के पानी पिलावे तो कीया कराया का दोष जाय।

समस्त पीड़ा हरन का मंत्र—लश्कर फर उन दर रोदनी लगर्क शुद ।

विधि—जहां कहीं दर्द हो पीली मांटी से मंत्र को तीन बार लिखे फिर मांटी के बराबर गुड़ तुलाके लड़कों को बांट दे। सिर की पीड़ा का मंत्र—दो ताबीज लिखे एक को खारीं जमीन में गाढ़े एक को रोगी के सिर में बांधे ताबीज यह है।

इ ३ ६ इ

दांतों की पीड़ा का मन्त्र—हे दंता तुम क्यों कुलता हमें तुमें संजाइना हमरा कसर तुम हो वत्तीस हमरी तुमरी कौनसी रीति हम कमायं तुम बैठे खाऊ मृत्यु की बिरियां संग ही जाऊँ। विधि—मुंह धोवे तब हाथ में जल लेकर ७ बार मन्त्र के कुल्ला करे पीड़ा जाती रहे हिलते दांत जमें। हाढ़ पीड़ा का मंत्र—ॐ नमो श्रादेस गुरु को नो लाख कांबरू एक बार जायं बैठें बघल बाल गंगा जमुना सरस्वती जहां बैंठे गोरस मौसम सिखर परवत से आइ काम धेनु इत्तीस सेग टलें आधा दीया पृथ्वी त्राधा वायु भौरा पाहीं रख्या सिसपासु बटियाम दौड़ रत्ता करें श्री रामचन्द्र हनुमंत दाल भाव रोग दोप जायं पराई सीव गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। विधि-श्रज्ञत एाणी २१ बार मंत्र के साथ निवास पर बैठे डाढ़ा काढ़ता जाय पानी के डीटे देता जाय इति ।

डाढ़ के कीड़ें का मंत्र—सवारी में सीसी सीसी में मीची मीची में कीड़ा कीड़ा में पीड़ा कीड़ा मरे पीड़ा टरे शब्द सांचा. पिराड कांचा करो मंत्र ईश्वरो बाचा ।

विधि-लोहे की दो कील सों चांकजे एक को कूवा में डाले दूसरी को नींव से गाढ़े।

तथा—कांमरू देश कमच्या देवी जहां बसे डस्माइल जोगा इस्माइल जोगो ने पाली गाय.नित उढ चरवा वन में जाय वन में चरे भूला गंभूर जो गाय गोवर चरे जामें निपजे कीड़ा सातस्त सतला प्र पुंछ सुंता तामंड़ पिंजर सहमुला भाल में मुड़ी करे लेदुल बेशल नाथ की दुहाई फिरे शब्द सांचापिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। विधि—इस मंत्र से लोहे की कील तीन बार

सात २ मंत्र के काट में ठोके। दस रोग का एक मंत्र परवत उपर परवत पर वन उपर फटिक सिला पर यंजनी जिन जाया हनुमंत ने हला टेहला कांख की कल लाई पीछी की यदीउ कान की कनफेर रान की बद कंठ की कंठ माला घुटरने का डडरू हाड़ की हड़ सूल पेट की ताप तिल्ली फीया इन को दूर करे भस्वंत नातर तुभे श्रंजनी माता का दूध पीया हराम मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा सतनाम त्रादेस गुरु का। विधि-शनिवार सौं २१ दिन हनूमान जी को प्रजन विधि पूर्वक करे नित्य १०८ मंत्र जपे सिद्ध होय होनी विजली में मंत्र जप लिया करे छहरू को याक से तापतिल्ली को छुरी से कखलाई, श्रदीठ कनफेर वद कंठ माला राखसे डठशूल नीम की डार से सात बार माड़े। मंत्र ब्रादीठ का-ॐ नमो नस कटा विष कटा भेद मज्जा बद फोड़ा फुनसी अदीठ दुर्बल दुख न्यौर त्यांवरीं घनवाद चौंसठ जोगिनी वावन बीर छुपन भेंरू रत्ता करें जो त्राई। विधि-विभूत की चुटकी ७ दिन ७ कर मंत्र के दीजे रोग जाता रहै।

अथवाय करन पीडा का मंत्र ॐ नमो त्रादेस गुरु को बाल में बाल कपाल में भेजी-भेजी में कीड़ा कीड़ा में करन पीड़ा सोना का सिला का रूप का हथौड़ा ईश्वर घडे मक्जी तोड़ें शब्द स्पंचा पिंड कांचा चलो मम्त्र इश्वरों बाचा। विधि-विभ्तसों ४ बार चाकले यच्छा हो। मत्र कंठवेल का-ॐ कंउवेल लूडन दुमाजी सिर-पर जड़ी लज़ की ताली मोर खराय जागता श्राया बढ़ती बेल कूंतरत घटाया. घट गयी बेल बढ़े नारोग पाने फूंटा पीड़ा करे तो गुरु गोरख नाथ की दुहाई फिरे। विधि-विभृतसो चाकजे। मंत्र काखलाई का—ॐ नमो काखलाई भरी तलाई जहं बैठे हनुमंता याई परे नफूटै चले न नाल दशा करे गुरु गोरख नाथ। विधि—नीवकी डाली में भाड़ देवे। अप्रांख की फूली कटै-मंत्र। उतर कूल काब् सुन जोगी की बाछ इस्माईल जोगी की दो बेटी एक पाथे चूल्हा एक काटे फूली का काज फुली

का काछ फुली का माछा। छुरी से २१ बार जमीन में लकीर कादे ७ दिन में फुली करें। आंखों की रोशनी घटें नहीं मंत्र । श्रजातश्च सुकन्याश्च चत्रनम् शक्र भष्यक भोजनांते स्मरेतस्य तस्यनेत्रं न नश्यति । भोजन के ग्रंत में याणी की चुल्लू पर ज्वार पढ़के नेत्रों में धोये। नेत्र दूखने का मत्र—ॐ नमो भलमल जहर भरी तलाई, जहां बैठा हनुमंता त्राई फूटैन पाले न करै न पीड़ा, जती हनुमंत राखे हीड़ा विभूत से-चाकले। नेत्र रोग का मंत्र—ॐ नमो श्रीराम की धनी लक्षमन का बाणा-यांख दर्द करे तो लक्षमन रुवर की त्रागा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्त नाम त्रादेस गुरु का।

विधि—दिवाली को ४४४ बार जपे सिद्ध हो तो राख भाड़े रोग जाता रहे।

पेट की पीड़ा का मन्त्र ॐ नमो त्रादेश गुरु का श्याम गुरु पर्वत श्याम गुरु पर्वत में बड़ बड़ में कूत्रा कूत्रा में तीन सूरवा कौन २ सूवा वाय सूवा जहर सूवा पीड़ सूवा भाज भाजबे जहर त्राइगा जती हनुमंत मार करेगा भस्मंत फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा सात बार पानी मंत्र के सात दिन पिलावे।

डाढ की पीड़ा का मन्त्र

ॐ नमो त्रादेश गुरु कों वन में व्याई त्रंजनी जिन जाया हनुमंत कीड़ा मकुड़ा मा कुड़ा ये तीनों भर-मंत गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। विधि-दिवाली को अथवा प्रहण में सिद्ध करे नीव से त्राके रोग जाय।

अपनय प्रकार-ॐ नमो त्रादेश गुरु कों वन में व्याई श्रंजनी जिन जाया हनुमन्त फूनी फुंसी गूमड़ी ये तीनों भस्मंत । पूर्व युक्ति सिद्ध को गूमडे पैहाव फेला जाय, वार मंत्र पढ़ें।

जानु वा पसली हमरू वाई तीनों का एक ही मनत्र-ॐ खंखारी खंखारा कहा जया संवा लाख परवतों गया सवा लाख परवतों जाय कहा करेगा सवा भार कोइला करेगा सवा भार कोइला कर कहा करेगा हनुमंत वीर का नवचन्द्र हांस खडग धड़ेगा नव चन्द्र हास खड़ग पड़ कहा करेगा जानुदा डमरु पसली वायु कूं काढि काढ़ि खारी समुन्द्र में नाखेगा जगत गुरु की शक्ति मेरी भिक्त फुरोमंत्र ईश्वरो वाचा।

विधि-तिली का तेल सिंहूर मिला के तिल में मंत्र के यांके।

उदा का मन्त्र-ॐ नमो खंखारी खंखारा कहां गया सवा लाख पर्वतों गया सवा लाख पर्वतों जाय कहा किया काई लाक राया कोईला कराय कहा किया छुरा घड़ाया छुरा घड़ाइ कहा किया ऊबा का हाड़ गोड़ कृटि काटि लिया कामल में लपेट समुद्र पार बगाया राज्द सांचा पिंड कागा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।

विधि-तीर का सांचा अंगुल = लीजे तासी मंत्र घोरुश में।

पीलिया का मनत्र—ॐ नमो श्रादेश गुरु कों रामचन्द्र सिर साधा लइमन साधा बाग् काला पीला राला लीला थोथा पीला पीला चारों माड़ जो रामचन्द्र जी थाके नाम मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो बांचा। विधि—मुई से पीतल की कडोरी में पाणी भर ७

दिन भाड़जे।

तथा-ॐ नमो बीर बेताल ग्रसराल नारसिंह देव-पाता तुपाती तुपीलिया भेदतु नास्तु पीलिया नास्तु। विधि-कडुवा तेल करोरा में लीजे रोगी के माथे धरजे दूसरे मन्त्र जे तेल पीला हो तब उतार लीजे

३ दिन मन्त्र जपे।

सीया का मनत्र—ॐ नमो कामर देश कमख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी इस्माइल जोगी इस्मा-इल जोगी के तीन पुत्री एक तोड़े एक पिछो है एक तोते जरी तोड़े।

विधि—रोगी को खड़ा करे जहां ठंड लगे तहां हाथ से पकड़े २१ बार मन्त्र के फूके से सीया जाता रहे इति।

पसली डिंबका का मन्त्र—समन्दर के किनारे सुरहमाय सुरहगाय के पेट में बच्चा के पेट में कलेजा कलेज के पेट में डच डच कटेस खड़े दुहाई लीना चमारी की।

विधि—होली दिवाली प्रहण में १४४ बार मंत्र लोबान खेवे सिद्धि हो फिर रामेसर की लकड़ी त्योर सींक कोरी सात २ त्रंगुल की काट कर उनसे ७ बार मंत्र के माड़ा दे दोनों वस्तुसों माड़े तो दोनों वस्तु बढ़नी जायगा जब रोग मिट जाय तब ज्यों की त्यों ही जायेगी।

रीधन वाय का मनत्र-कामरु देश का माया देवी जहां बसे इस्माइल जोगी इस्माईल जोगी के तीन पुत्री एक तोड़े एक विद्योड़े एक रेघन वाय को तोड़े शब्द सांचा पिगड कोचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। विधि-मगिहार के मोगरा से माड़ दीजिये।

गंडा देने का मन्त्र-बंध तो बंध मौला मुर्तजा श्राह्म देने का मन्त्र-बंध तो बंध मौला मुर्तजा श्राह्म को बंध की है श्रीर मको है का बंध ताप श्रीर तिजारी का बंध जुड़ी श्रीर बुखार का बंध नजर श्रीर गुमर श्रीर गुजर का बंध दीठ श्रीर मूठ का बंध कीये श्रीर कराये का बंध मेजे श्रीर भिजाये का बंध नावत पर हाथन का बन्धन बंध तो बंध मौला

मुर्तंजा त्राली का बंध राह त्रीर बाटका बंध जमीन श्रीर श्राससान का बंध घर श्रीर बाहर का बंध पवन और पाणी का बंधकू वांपनि हारी का बंध लीह कलम का बंध बंध तो बंध मौला मुर्त जा अली का बंध।

विधि-घेगी की एड़ी से चोटी तक डोरा नाप कर मंत्र से ७ गांठ दे सवा पाव मिठाई मंगाकर मुर्ताजा त्राली के नाम से बालकों को बांट दे त्रीर गंडा को लोवान की धूनी देकर रोगी के कंठ में बांधे। अन्न पचने का मनत्र-त्रगस्तं कुम्भकरंगा चरा निच बड़वा नलः त्राहार पाच नार्थाय स्मरते भी मंच पंचमम्।

विधि-रसोई जैम कर इस मंत्र से पेट पर हाथ फेरे। तथा-वज्र हाथ वज्र हाथ भस्म करे सब पेट का हाथ दुहाई हजरत शाह कुल्ल त्रालम पांडवा की। विधि—बांए हाथ पर ११ बार मंत्र जप पेट पर हाथ फेरे जो यन्न खावे गिरानी मिटे।

आधा सीसी का मनत्र—बन में जाई बांदरी जो त्राधा फल खाय बड़े मुहम्मद हांकदे त्राधा

सीसी जाय।

विधि-शुल्क पत्त में पहली बृहस्पति को १०८ बार मंत्र पढ़के सिद्ध करले फिर रोगी के सिर पर तीन बार मंत्र पढ़कर फ़ुकें।

जहर उतारने का मन्त्र-गंगा गोरी दोऊ रानी टाकन मारि काड़े विष पाणी गंगा बांटे गौरा खाय श्रवारा मार विष निर्विध हो जाय गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।

विधि-रिववार को ७ मंत्र पढ़के तो सर्व विष जाता रहे।

सीमा की दूक गढ़े से कीड़ा पड़ें सो कहावे कीड़ा नगराता का मत्र—जा दिन गरते चाली रानी सहस कोटि लषच्यार वोट काली कावली सवे एक उनहार मंदिर माहीं घर करे प्रजा ने बहुत सतावे दुहाई हनुमंत जती की जो हमारी गैल में त्यावे लंका सो कोट समुन्द्र सी खाई जे कीड़ा नगरो रहें तो जती हनुमंत बीर की दुहाई शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्य नाम श्रादेश गुरु का। विधि—काले तिल ७ बार मंत्र के कीड़ान पर नांखे दिन सात या १४।

बीच्छू का मन्त्र—ॐ नमो सरे गाय पर्वत जाय सरे चरे सखो बंबल मल गाय गोबर कियो जिहि सों उपजा बीच्च सात कालो कंकल वालो सांप सर्पनी वालो हरो लीली केलो उतरे तो उतारूं नहीं तो मारे कंठ को धरि हंकारूं शब्द सांचा पिंड कांचा। विधि—ज्तती या नींव की डार से ७ बार भाड़े

विष उतरे।

तथा—श्रों नमो श्रादेस गुरू को क्योंकि बीक नें तो काठा गोंद गिरी मुख चाष्यों में काठा ने पानी पकाके काठ्यो उतर जाय उतरे तो उतारू बढ़ें तो घारू नातर गरड़ मोर हंकारू लंका से कोट समुद्र कीर गई उतरे पीक जती हनुभंत की दुहाई शब्द सांका पिंड कांच्न रुरो मंत्र इश्वरो । विधि—सात बार पानी पद जमीन पर नांखे । बाबरे कुत्ते का मंत्र—श्रकट कूकरा विकट वान विष रूं कात वारूं वारू कोरा करवा इबत नइया गोरो ढाले ईश्वर न्हाइ कुत्ता को विष उतर जाय दुहाई महादेव पार्वती की फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। विधि-कुम्हार के चाक की मांटी लावे उसकी ७ गोलियां बनाय गोलीन सौ ७ बार श्रांक जे ३ गोली तो रोगी को दे ४ त्राप राखे गोली के हक करके वखेर दीजे और गौरा पार्वती की दुहाई पढ़ता जाय दो पैसा और कुचला उसकी पाटी से बांधे। तथा-ॐ नमो कामरू देस कामच्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी इस्माइल जोगी ने पाली कुत्ती दस कारी दसकदा बरी दस पीली दसलाल इसको विष इनुमान हरे रत्ता करे गुरु गोरख बाल शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। विधि-विभृति से ३ दिन मंत्र के त्रांक से चंगा होवे। गांय भें स के कीड़ा का मंत्र-महंत परवारी अरज-गाती वया जिनके पायों कीड़ा गया। विधि-चौराहा की सात काकरी तीन बार मंत्र के जिस जानवर के कीड़ा हों उसका नाम ले उसके मालिक को कांकरी दे कहै कि कीड़ा गया फिर मालिक अपने जानवर के कांकरी मार के कहै कि

कीड़ा गया ये शनिवार हिंकू करे। सर्प खाया का मनत्र—नृसिंह भरी के बचनः वैजी हो निरंतर तार। विधि—चल्ल पानी पद पिलावे तीन टौना मांथे

विधि— चुल्लू पानी पढ़ पिलावे तीन टौना मांथे में देय निर्विष होवे।

सफर में आराम पाने का मंत्र—गच्छ गौत्तम शीघ त्वं ग्रामेषु नगरेषुच। श्रासनं वसनं शैया ताम्बू लंयज कल्पयेत्।

विधि—सफर में जब किसी ग्राम के समीप पहुंचे तब ७ बार मंत्र पढ़के दूब पर सब साथियों को देवे त्रीर कहे कि गौतम ऋषि का न्योता है फिर उस दूब को पाम में रख के ग्राम में जाकर उतरे तो सब प्रकार का श्राराम मिले। इति।

पशु का कीड़ा भाड़ने का मंत्र—ॐ नमो की डारे तू क डीला लाल पूछ तेरा मुंह काला मैं तोहे प्रं छू कहां ते आया तोड़ मांस तें सब क्यों खाया अवतू जाय भस्म हो जाय गुरु गोरख नाथ के लांगू पाय शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।

विधि-नीव की डाली से ७ बार माड़ा देवे भला होवे।

पैर थंभवा का मंत्र-टिमिटिमि त्रमुकी श्रोणितं राखि २ धृतंहि स्वाहा ।

विधि—साल स्त के १४ तार कराय २१ गांठ मंत्र पढ़ २ देवे गूगर खेवे स्त्री की कटि पर बांधे पैर थंभे त्रारोग्यता होवे।

मंत्र चोरी कादिबा का-उद मुद जल्ल जलाल पकर चोटी धर पछाड़ भेज छदाल्या व मुद्दा या कहार या कहार।

विधि—इस मंत्र को नदी किनारे या कृप पर रात्रि समय १२१ बार पढ़कर सो रहे दिन सात माहीं सारा भेद मालूम हो जाय जहां माल धरा हो और जो चुराले गया हो सब स्वप्न के द्वारा प्रगट हो जाय। तथा—ॐ नारसिंह बीर हरे कपड़ें ॐ नारसिंह बीर चांवल चुपड़े सरसों के फक फक करे शाह को छोड़े चोर को पकड़े यादेश गुरु को।

विधि-चोखं टा रुपया जिसमें स्राख न हो मंगावे दूध सौं धोइ लोवान की धूनी दे सवा पा चावल मंगाय ३ बेर जल सों धोई गोमूत्र में भिजो कर सुखावे शनिवार प्रातः काल धरती लेप मांटी पर सफेद कपड़ा बिछवावे चावल धरे धूप खेवे लोवान त्योर गूगर की धूनी दे सात बार मंत्र चावलों पर पढ़ के दम करे फिर रुपये बराबर चावल तोल सब को चबबावे तो चोर के मुंह मोती बधे।

अन्य रीति-ॐ सत्रह से पीर चौंसठ से जोगिनी बावन से बीर बहत्तर से भेंक तेरा से तंत्र बौदा से मंत्र ययारा से पर्वत सत्रह से पहाड़ नौसे नदी निन्यानवे से नाला हनुमंत जती गोरख वाला कांसी की कटोरी यंगुल चार चौड़ी गिरनारी पर्वत सों चलाई नारी पर्वत सो चलाई अठारा भार बनास पती चंचली लौना चमारी की वाचा फुरी कहां कहां फुरी चोर के जाय चांडाल के जाय कहा कहा लावे चोर को लावे गढ़ा धन जाय बतावे चालरे हनुमंत बीर जहां हो चले जहां हो रहे न चले तो गंगा जमुना उलरी बहै शब्द सांचा पिंड कांचा मेरी भक्ति गुरू की शक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा सत्य नाम यादेश।

विधि-तीन पैसा भर कटोरी ४ श्रंगुल चौड़ी कांसी की दीप मालिका रात्रि को गढ़वावे इस मंत्र सौं उड़द पढ़के कटोरी की पूजा कर कटोरी को चौका में ले जहां चोरीका माल होवे तहां जाय बतावे उड़द मारता जाय।

स्प्रन्यिविधि—शों नमो नाहर सिंह बीर ज्यूं ज्यूं तू चाले पत्रन चाले पानी चले चोर का चित्त चाले चोर सुपन्नोही चाले। काया थमवे माया परा करे वीर यानाथ की पूजा पाय टले गोरख नाथ की स्राज्ञा मेटे नो नाथ चौरासी सिद्धि की स्राज्ञा मेटे नो नाथ चौरासी सिद्धि की स्राज्ञा मेटे।

विधि—१०८ बार चावल मंत्र के कटोरी दूघ सौं धोवे चावल मंत्र के छिड़के कटोरी निराधार चले चोर के माथे जाय जमें।

चोरी काढ़वा को मंत्र—ॐ नमो किस्किन्ध पर्वत पर कदली वन को फल दड़तल कुंज देवी नृन प्रसाद श्रगल पावली पाध बूंटी चोर तेरे कुंजन को देवी तनी श्राज्ञा फुरे।

विधि-जिन पर शुवा होइ उनका नाम लिखे श्राटे

की गोली में बांध कर प्रति गोली २१ बार मंत्र के जल के घड़े में डाले तो चोर का नाम तिरे। तथा-ॐ ह्यां चक्रेश्वरी चक्रधारणी चक्र वेगि कोटि आमा आमी चोर सहागि स्वाहा। विधि-इस मंत्र सों २१ बार चावल मंत्र के चवावे चोर के मुख से लोहों कढ़े। तथा-ॐ इन्द्रग्नि बन्ध २ त्रों स्वाहाः विधि-रवि शनि. को भोज पत्र पर नाम लिखे १०८ मंत्र जपे ग्राग्न में डाले चोर का नाम न जले श्रीर मंत्र को शनि रवि को लिखे श्वेत मुर्गे के गले में बांधे ऊपर टोकरा धरे लोगों का हाथ धरावे चौर के हाथ धरते ही मुर्गा बोले। दो मित्र में बैर होई-ॐनमों नारायणाय अमुंक त्रमुकेन सह विद्रेषं कुरु २ स्वाहाः विधि-एक हाथ में काग की पर दूसरे में घुग्य की पर ले दोनों को मंत्र के मिलाय कारे सूत में लपेटे उसे हाथ में ले जल किनारे जाय १०८ बार जये-तर्पन करे। दूसरी विधि-सिंह श्रीरहाथी का बाल लेके दोनों **मित्रन के पगतर की मिट्टि लेवे तीनों की पोटरी बांध** पृथ्वी में गाढ़ दे उस पर श्राग्न जला के चमेली के पुष्प की १०८ त्राहुति दे।

तीसरी विधि-बिल्ली श्रोर कबूतर दोनों की विष्ठा मिलाय उन दोनों के पगतर की धूर में सान पुतला बनाके नील वस्त्र में लपेटे १०८ मंत्र पढ़के उस पर फ्र के फिर मसागा में गाढ़दे।

चौथी विधि-नेवला का वाल सर्प का दांत चिता की भस्मी तीनों की गोली बनाय उजाड़ में गाढ़े। दो मित्रन में बैर हो-मंत्र बारा सरसों तेरा राई पाट की मांठी मसागा की छाई पढ़कर मांरु कर दल वार अमुका कुढ़ैन देर वे अमुक का दार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्त नाम चादेश गुरु का।

विधि-सरस्वों राई मांटी मसागा की भस्मि सब को समान ले एकत्र कर त्राक ढ़ाक की लकड़ी जला १०८ बार मंत्र के त्राहुति दे मंगलवार के दिन फिर थोड़ी राख होम की लेके जहां दो मित्र स्त्री पुरुष रहते सहते हों अथवा वैठते हों उस मकान के

दरवाजे के त्रागे डालदे तो दोनों में जुदाई हो, साय मिति।

अन्य विधि मन्त्र-सत्य नाम त्रादेस गुरुकों त्राक-ढ़ाक दोनों बनराई अमुका अमुकी ऐसी करें जैसी क्कर यौर बिलाई।

विधि-शनिवार से ७ दिन यांक के पत्तों पे मंत्र लिख चर्छ रात्रि को एक २ पते पर सात २ मंत्र पढ़के ढाक की लकड़ी के यंगारों में जलावे तो निश्चय बेर हो। मन्त्र उच्चाटन का-ॐ नमो भगवते रदाय दंड करालाय अमुकं सपुत्र वांधवे सह हन २ दह शीघ उच्चादय २ हुं फट स्वाहाः ठः ठः

विधि १-गधा लोटन की धूरि वाया पग सौं लावे मंगल वार को दो पहरी में २०८ बार मंत्र के बैरी के घर में डाले।

विधि २-सरसों और शिवनिर्माल्य १०८ बार मंत्र के बैरी के घर में गढ़वावे।

विधि ३-काग की पर रविवार को १०८ बार मंत्र के बैरी के घर में गाहै।

विधि ४-उल्लू की पर मंगलवार को १०८ बार

मंत्र के बैरी घर में गाहै।
विधि ५-उल्लू की विष्टा सरसों का चून १०८
बार मंत्र के जिस पर डाले उसका उच्चाटन हो।
विधि ६-गूलर की कील यंगुल ४ मंत्र केले और १०८ बार मंत्र के जिस के घर में गाहै उसका उच्चा टन होवे।

विधि ७-उल्लू और काग दोनों जानवरों के पर धृत में सान कर १०८ बार मंत्र पढ़ पढ़ हो मैं। विधि ८-मनुष्य के हाड़ की कील यंगुल ४ लेके १०८ बार मंत्र के वेरी के दुवींजे पर गाढ़े। इति। मारन का मन्त्र-ॐ हीं यमुकस्य इन इन स्वाहाः विधि-कनेर के दस हजार फूल कई के तेल में भिजो के बेरी का नाम मंत्र में ले २ हो में बेरी मरे। तथा-ॐ नमो हाथ फावड़ी कांधे कामरी भेंक बीर मसागो खड़ा लोह का धनी बज का बागा वेग ना मारे तो देवी का लंका का की त्राण गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्त्य नाम आदेस गुरु का

विधि-दिवाली की रात्रि को चौका दे दीपक जराय

यूगर खेवे उड़द मंत्र के दीया की लोपर मार ता जाय १०८ तथा १२१ फिर काले कुत्ते का लोही उड़दी परल भाव सख मिला राखे उड़द मंत्र के बैरी के मारे त्रप्रन्य प्रकार—ॐ नमो काल रूहाय ममुर्क भस्म कुरु २ स्वाहा

विधि १-मनुष्य का हाड़ ताम्बूल में रख के १०८ बार मंत्र के जिसको खवा वे वो मरे।

विधि २-मंगलवार को १४ को यंत्र विलोम करके चिता की भस्मी से १०= बार मसान की भूभर ऊपर

सों ड़ारे तो राशु मृत्यु वरा हो।

विधि ३-चिता का पृगंगल वार भरणी नक्तत्र में १०८ बार मन्त्र जिसके दर्वाजा पर गाढ़े सो मृत्य

वश हो।इति।

वैरी कूं कप्ट देने का मन्त्र—श्रों काल भेंह मं काल का तीर मार तोड़ दुश्मन की छाती घोट हाथ काल जो काद बत्तीस दांत तोड़ यह शब्द ना चले तो खरा जोगिनी का तीर छूटे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा सत्त नाम श्रादेस गुरु का

विधि-कनेरके २१ फूल २१ गोली गूगर की लेके अत्येक मंत्र के एक फूल १ गोली कई के तेल में सान के अगिन में हो में ११ तथा २१ दिन। मन्त्र पीड़ाकरन-ॐ ही श्री त्की त्रपुर भेहं त्रपुर चीर मम रात्रु अमुकस्य पीड़ा कुरु २ स्वाहा विधि-शत्रुके दाहिने पगतर की मांटी लावे करेली में भर के ताकू में पिरो कर श्राग्न में तपावे मंत्र जपै प्रत्येक करेली ७ मंत्र मंत्र पैर चलावा की-ॐ नमो त्रादेस गुरु को काला कलुवा सक्या बीर तलवा सिरसों चेटे शरीर लट माड़े मुंह मटका वेरक्ता कलुवा पैर चलाव चलाय २ मसागाी कलुवा त्रमुकी ऊभे चाटे हमारा तलवा लगा के फूल तरां की साखी अमुकी चलती को खड़ी कर राखी सत्त साहिब त्रादेस गुरु को विधि-तांचा की सुई नील का तागा नीचू को हाथ में लेले दिचाण मुल बैठे जल में राखे पांव धूप खेवे मन्त्र पढ़ै स्त्री को नाल लेले के जब तारा हुटे नीबू में ड़ोरा को पिरो करदीवला में रख कर मोरी में गाढ़े पैर चलै काढ़े जब थमें।

मारन-ॐ काली कंकाली महा काली के पुत्र कं-काली भैरूं हुकम हाजिर रहे मेरा भेजा काल करें मेरा भेजा रत्ता करे त्रान बांधू दसो सुर बांधू नौ नारा बहत्तर कोठा बांधू फूल में भेजू फूल में जाय कोठे जी पड़े थरहर कांपे हल हल हले मेरा भेजा सवाघड़ी सवा पहर के बाद ला न करे तो माता काली की सिज्या पर पग धरे बाबा चूके तो उबा स्के बाचा छोड़ छवाचा करे तो धोबी की नाद चमार के कुंड़े में पड़े मेरा भेजा बावला न करे तो महादेव की लटा टूटि भूमि में गिरे माता पार्वती क चीर पै चोट करे बिना हुकम नहीं मारना हो काली के पुत्र कंकाल भैरु फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। विधि-लौंग जोड़ा बतासे पान सुपारी कलावाली बान धूर कवूर टीकरा में सिंहूर के सात बेंदा लगावे त्रिशुल बनाक मंत्रित करके सब बस्तुत्रों को होम देना २१ बार मंत्र पढ़ कर होम करना अन्याई पुरुष को कप्ट देना-ॐनमो यादेस गुरु को लाल पलंग नोरंगी छाया कादि कलेजा तृही चाख

विधि—चौका देकर दीपक बारे तीन बार कहे यावो महावीर पहलवान हनुमान जी फिर तीन बार क है यावों कलवा बीर रणधीर फिर गूगर खेवे भोग धरे ११ दिन तक १ सहस्र इस मंत्र को पढ़े जाप के पीछे छत में लोग सुपारी जाय फल गूगल मिश्री का चूरन मिलाय १२४ बार श्राग्न में मंत्रि के डाले ११ दिन पीछे दो बाह्यणों को भोजन करावे सिद्ध हो फिर काम पड़े जब पूर्व युक्ति से भोजन करके ११ दिन ताई नित्य १ माला जप मनोर्थ सिद्ध हो।

जिह्नास्तंमन—मंत्र। श्रलफ ३ दुश्मन के मुंह में कुलफ मेरे हाथ कुंजी रूपा तेरे कर दुश्मन जेर कर विधि—शनिवार से ७ दिन रात्रि की घृत का दीपक रख फूल बतासा चढ़ाय १००० द्रक कर पूर्वोक्त मंत्र पढ़ कर श्रान में डाले तो सिद्ध हो हाकिम के सामने १०८ बार पढ़के बात करे और बैरी की श्रोर फूंक मारे तो बोलने न पावे श्रानी देकर हाकिम के हाथ मेंदे मनोरथ सिद्ध हो

तथा—ॐ नमो यावली २ उसका चश्मा कुलफ उसका बाज् कुलफ दुश्मन को जेर कर हमको शेर विधि:—हनुमान का पूजन विधि पूर्वक करके १००० मंत्र जप यूगल मंत्र के साथ श्राग्न पर डाले सिद्ध हो फिर ७ या २१ बार दुश्मन की तरफ दम करे बबर न करने पावे।

तथा-शाह त्रालम कृत्व त्रालम जेर करो दुश्मन दुफे करोजा लिम।

विधि—उत्तम मास की शुक्ल पत्त की पहली जुमेरात से = दिन नित्य प्रति ४० बार जपे रात्रि को दीपक धर फूल बतासा चढ़ाके लोबान खेवे रेवड़ी चढ़ाके सिद्ध हो त्रावश्यकता के समय बेरी पर दम करे। शत्रु मुख बंधन—ॐ हीं श्रीं खेतल बीर चौंसठ जोगनी प्रतिहार मम शत्रु त्रमुकस्य मुख बंधन कुरुश् स्वाहाः

विधि-यत सहत की श्राहुती ? सहस्र दे फिर लोहा की मेख ४ श्रंगुल की मंत्रि के मसाण में गाढ़े उसमें भी मंत्रि के मसाण में गाढ़े उसमें भी मंत्र पढ़े। बैरी की बुद्धि स्तंभन का मंत्र—ॐनमो भगवते रात्रुणां बुद्धिस्तं भनं कुरु २ स्वाहा विधि—ऊंट की लीद छाया में सुखा के सीसर पान में रखके १०८ बार मंत्र के खबावे तो बावला हो जाय

त्र्याकषर्ण का मंत्र—ॐ नमो चादि रुपाय चहुकः चाकर्षणं कुरु२ स्वाहा।

विधि 9-कारे धत्रे का पात रस और गोरे चन इनको मिलाय सफेद कनेर की कलम से भोजपत्र पर लिखे खैर के श्रंगारों में तपावे १०० योजन चला गया हो तो श्राजाय

विधि २-त्र्यनामिका के रस से भोज पत्र पर लिखे उसके नाम से १०८ बार मंत्र के ग्रहन में डाले तो गया हुत्रा त्रा जाये।

विधि ३-मनुष्य की खोपड़ी पर गोरोचन केशर से लिखे और त्रिकाल खैर के यंगारे से तावावे। तथा-ॐ हीं ठः ठः स्वाहा प्रथम मंत्र। ॐ नमो भगवते रहाय रादृष्टि लंपि नाहरः स्वाहा दुहाई कप्तासुर की जुट २ फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा विधि—मंगलवार से छः श्रचरी मंत्र को दस हजार वार दूसरे का २१ वार दस मंगल श्रथवा १० दिन ग्यारवें मंगल श्रथवा दिन को दशांश होम तर्पण कर बाह्मण भोजन करावे। परीद्धा—सरकंडा को चीर के दोनों श्रोर सो दो मनुष्य पकड़े चूहा की मांटी सरसों विनोले तीनों को मन्त्र के सरकंडा पर डाले जाय तो दोनों द्रक मिल जायं फिर जिसका श्राकर्षण चाहे वो परदेश में हो तो उसके वस्त्र पर चूर्ण को मंत्रि के मारे जितने दिन के मार्ग पर वो पुरुष हो उतने ही दिन में श्राजायेगा।

सर्व मोहिनी मंत्र-पद्मनी श्रंजन मेरा नाम इस नगरी में पैसके मोहूं सगरा गाम राज करता राजा मोहूं फर्श बैठा पंच मोहूपन घटकी पहिनार मोंहू इस नगरी में पैस के ३६ पवनामोहूं जे कोई मार मार करता श्रावेताहि नारसिंह बीर बायां पग के श्रंगूठा तरे घेर २ लावे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्तनाम श्रादेस गुरु का। विधि—शनि रिववार को रात्रि के समय पुजन नाहर सिंह का विधि से कर धूप दीप चन्दन पुष्प रोली चामर यूगर पान सुपारी लोगों सो १०८ मंत्र जपे हर एक मंत्र के साथ पान सुपारी शक्कर घृत यूगर सान के श्राग्न में होमता जाय ब्रह्मचर्य से रहे मंत्र सिद्ध हो फिर नन्दन वन की रुई में ऊंगा की जड़ लपेट के बाती बनाकर काजल पाड़े उसका जल को ७ बार मंत्रि के श्रांजे तो सम्पूर्ण स्त्री पुरुष बालतरुण बृद्ध वश्य हों जिस ग्राम में जाय सब ग्राम वासी सेवा में स्थिति हों परिहतों के लिये श्रेष्ठ है।

सर्व ग्राम मोहिनी मंत्र—जती हनुमंत कने मेरे घटिएंड का कोन है वौरी छत्तीस पवन मोही मोहि जोहि जोहि दह दह गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फरो मन्त्र ईश्वरो बाचा सत्तनाम त्रादेश गुरु का। विधि—प्रथम ७ शनिवार वार माहनुमान का प्रजन धृप दीप नैवैद्य सों करके प्रति दिन १४४ जाप करे सिद्ध होई फिर चौराहा सों ७ कंकड़ लांक पनघट छ्यां में १४४ वार मन्त्र के नाखे सब ग्राम पानी पीयें वश हों।

सभा मोहिनी सुमि-काल् मुखधोर्ये करू सलाम मेरी यांखों में सुमी बसे जो देखो सो पायन पड़े दुहाई गोसुल यादम दस्त गीर की छः ३:। विधि-सवा लाख गेहूं पर मन्त्र पढ़े याटा पिसाई कड़ा ही में घत शकर मिलाय हलुवा करे गोसुल याजम दस्तगीर की नियाज दिला के हलुवे को याप ही भोगल लगावे थोर दर्बार में जाय तो सारी सभा वश्य हो।

राजा की क्रोधाग्नि शीतल होई हथेली तो हनुमंत बसे भेंरू वसे कपाल नाहरसिंह की मोहनी मोहा सब संसार मोहनरे मोहंता बीर सब बीरन में तेरा सीर सब हिष्ट बांधि दे मोहि तेल सिंदूर चढ़ाऊं तोहि तेल सिन्दूर कहां से श्राया कैलाश पर्वत से याया कौन लाया यंजनी का हनुमंत गौरी का गगोश कारा गोरा तोतला तीनों बसें कपाल बिन्दा तेल सिन्दूर का दुश्मन गया पाताल दुहाई कामियां सिंदूर की हमें देखि सीतल हो जाय मेरी भिक्त गुरु की शक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा सत्तनाम यादेस गुरु का।

विधि—रिववार को नृसिंह का प्रजन विधि सौं करे १२१ जाप करे इसी प्रकार ७ रिववार दीपक तेल लोवान लाहू रख के १२१ मन्त्र का जाप करे सिद्धि हो राजा के सामने सिंदूर मंत्रि के माथे पर लगा जाय तो राजा का क्रोध मिटे प्रसन्नता प्राप्ति होइ।

राजा के कामदार का बसीकरन मन्त्र विस्मिल्लाह दाना कुल्हू त्रल्लाह यगाना दिलह सख तुम हो दाना हमारे बीच फलाने को करो दिवाना।

विधि—इकतालीस विनौले लावे एक २ को इक-त्तालीस २ बार मंत्रि के त्रार्ध रात्रि के समय त्राग्नि में डाले तीन दिन में मनोर्थ सिद्ध हो प्रथम २१ दिन तक २१ बिनोले पर इक्कीस २ बार पढ़के जलावे तो सिद्धि होइ।

बसीकरन राजा-मन्त्र। ॐ नमो त्रादेश गुरु का जल बांधूं जलहर बांधू त्राणि बांधूं बार बार बांधू शिब पूत प्रचंड बांधूं रुठारा जा काई करसी त्रासण होड़ मंभाव सण देशी त्रापण टीको चंदन ललाट टीको काढ़ि सिंह वर्ण कहाऊं त्रौर करूं सिई यालते में बंध्यान गौरी पार्वती बंध्याते में बंध्या या गुरु की शक्ति मेरी भिनत फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा।

विधि-धूप दीप नैवेद्य धर के पार्वती का ध्यान करे शनिवार से २१ दिन १२१ जाप करे सिद्धि होइ पाछे कुं कुम, चंदन गोरोचन मिलाय गो के दूध में तिलक करके राजा के सन्भुख जाय राजा वश्य हो। सर्व बसीकरन-मन्त्री दोन के यानस गुरु को राजा मोहूं प्रजा मोहू मोहूं ब्राह्मण वाणिया हनुमंत रूप में जगत मोहूं॥ तो रामचन्द्र पर मागियां गुरु की राक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। विधि-प्रथम पूर्वोक्त श्री रामचन्द्र जी का च्यान कर २१ दिन प्रति दिन १२१ बार जाप करे फिर गांव क चौराहे पर जाय धूल की चुटकी लीजे ७ बार मंत्रि के बिन्दी लगाने से सर्वजन वश्य हो। राज्य बसीकरन मन्त्र-ॐ नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुक मही पते में वश्यं कुरु २ स्वाहाः विधि-ऊंगा के पुष्प रिववार को ला राजा को

388 खिलावे। पति बसीकरन मन्त्र-ॐ नमों महायच्गी पति मेव वश्यं कुरु कुरु स्वाहाः विधि 9-योनिरक्त केला का रस, गोरोचन का तिलक करे तो पति वश्य हो। विधि २-मंगलवार को सुपारी निगले निकसे तब जल दूध गंगाजल में धायान रखवावे। विधि 3-लोंग त्रीर जीभ का मैल खवावे तो पति वश्य हो। तथा स्त्री मनत्र-ॐ नमो कमष्या देवी त्रमुकी नमे वशे कुरु २ स्वाहा । विधि-शनिवार को स्त्री के बाल और बायें मग-तर की धूल लेक पुतली बनावे नीले वस्त्र में लपेट उसकी योनी में अपना वीर्य धरे सिन्द्र भग में लगावे उसके दर्शजे की लम्बाई की त्रोर गाढे जब वह नाघे वश हो।

तथा-सोमवार मृगशिर नत्तत्र में वीर्य में सुपारी मिलाय पान में रख खिलावे।

## तथा

मन्त्र—ॐ नमो काल भेंरू काली रात काला चाला त्रायी रात काला रेत बेरा वीर पर नारी के राखे सीर बेगी जा छाती धरलाव सूती होय तो जगाय लाव शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा।

विधि—होली दिवाली को रात्रि को लाल श्ररंड का पेड़ एक भटका से तोड़ लावे काजल करे मन्त्र २१ से स्त्री के लगावे वश्य हो।

त्रमल फूल बसीकरन-कामरू देस क मख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी इस्माइल जोगी ने लगाई फुलवारी फूल वीगो लौनाचमारी जो इस फूल की सुंधे बासितस काजी वह हमारे पास घर छोड़े घर श्रांगन छोड़े लोक कुटुम्ब की लज्जा छोड़े उहाई लौना चमारी की दुहाई घन्वन्तर। विधि-शनिवार सौं २१ दिन प्रतिदिन १४४ जाप करे दीपक जलाके लोवान खेवे शराब का भोग दे सिद्धि हो फिर फूल पर ७ बार मंत्र के फूंक दे जिसको सुंघावे वश्य हो।

बसीकरन अमल पान-कामरू देसकी मख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी इस्माईल जोगी न दीन्हा बीड़ा पहला बीड़ा श्राती जाती दूजा बीड़ा दिखावे छाती तीजा बीड़ा श्रंग लिपटाई फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा दुहाई गुरु गोरखनाथ की। विधि-दिवाली की रात्रि को दीपक के सामने गुगर खेके मिठाई धरे १४४ बार मंत्र पढ़े सिद्धि हो श्रयवा रविवार को प्रतिदिन २१ जाप २१ दिन करे सिद्धि हो फिर ३ पान विना तराशों का बीड़ा बनावे मसालेदार ७ बार मंत्रि के जिसे खिलावे वश्य होवे।

तथा-हाथ पसारु मुल मलुं काचा मछली साऊं याठ पहर चौंसठ घड़ी जग मोह घर याऊं। विधि-दिवाली रात्रि को १०१ बार कागज पर लिखे यौर एक २ पीठ पर याशक माश्रक यौर उनकी माता का नाम लिखे इस प्रकार यमुकी २ की बेटी यमुके यमुके के बेटे के पास यावे सिद्धि हो यथवा ७ शनीचर ऐतवार प्रतिदिन १०१ बार पढ़े दीपक धरे गूगर खेवे मिठाई फूल यागे धरे

सिद्धि हो फिर पान के बीड़ा को ७ बार मंत्रि के खवावे सो वप्रय हो अथवा हाथ की हथेली पर ७ वार मंत्र पढ़ मुख पर फेरे जाय तो सारी सभा वश्य हो।

मोहनी—ॐ नमो श्रादेस गुरु को मोहनी जग मोहनी मोहनी मेरो नाम ऊंचे टीबेहूं बस् मोहूं सगरो गाम टग मोहूं ठाकुर मोहूं बाटका बटोही मोहूं मोहूं कूवा की पनिहार मोहूं महलों बैठी राणी मोहू जोई २ बाबा पगतरे देहु गुंरू की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।

विधि-पूर्व युक्ति सिद्ध कर फिर चौराहे में रात को ७ बार मंत्र पढ़ मस्तक पर बिन्दी लगा जाय गुड़ पर २१ बार मंत्र पढ़ के किसी के नाम सों कूप में डारे तो जल के पीते ही श्राकर्षण हो।

बुरकी-धूली धूलेश्वरी धूली माता परमेश्वरी धूली चंत्रती जे जे कार इनरन चोंप भरे अमुकी छाती छार छारते न हटे देता घर बार मरेतो मसान लोटे जीव तो पाव पलोटे वाचा बांघ सूती होई तो जगाय लाव माता धूलेश्वरी तेरी शक्ति मेरी भिक्त फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा ठः ठः ठः स्वाहा। विधि—रिववार को जो कोई मरा हो उसकी ३ मुट्ठी राख लावे प्रथम ७ दिन शनिवार सों नित्य १४४ जाप करे धूप दीप नैवेद्य धरे मसाणा की राख पर दीपक धरे उसी राख पर २१ बार मंत्र पढ़के जिसके उपर राखे वो निःसंदेह साथ चली श्रावे परिचा भेंस पर करले।

बसीकरन शैतानी ऋमल—इन्ना त्रात्वैना शैताना मेरी शिकल बन त्रमुकी के पास जाना उसे मेरे पास लाना तो तेरी बहन भानजी पर ३०३ तलाक।

विधि—साट की पायती में नंगा होकर १२१ वार गुड़ पढ़ के गुड़ को खाट तले रख कर सोवे प्रातः काल बालकों को बांट दे ७ दिन करे जरूर हाजिर हो।

तथा—बड़ पीपल का थान जहां बैठा अबाबील शैतान मेरी शवीह मेरी सूरत बन अमुकी को जरा न राने तो अपनी बहन भौजी के सिरजान पग चलता अभी रान जो नराने तो धोबी की नाद चमार की खाल छलाल की माटी पड़े जो राजा चाहे राजा का मैं चाहूं अपने काज को मेरा काम न हो गाती आन सीमें तेरा दामन गीर हूंगा। विधि—शनिवार सों २१ दिन अर्द्ध रात्रि के समय नंगा होके ११ राई ले हर एक पर ११ मंत्र पढ़के आग में डाले।

त्र्यमल शैतानी-यलफ गुरू गुफार रहमान जाग यागरे यलहा दो बशे तान सात बार यमुकी को जरान जो न राने तो तेरी माकी तलाक वहन की तीन तलाक।

विधि-बेसन का चौमुखा दीपक बनावे चारों कोणों पर चींटा का लोही खोर दाहिने हाथ को अनिम्ना का लोही लगाके चार बाती तेल में जरावे नंगा होके दिचाण मुख बैठे दीपक जलावे लोबान खेवे चने खोर जो भुने हुए भोज में धरे १६० बार मंत्र जेंपे दीपक जलता रहे नंगा ही सो जाय जाके नाम पर करे बाये रात्रि भर में ७ बार करे व्याकुल हो पायन पढ़े।

तथा अलफ यलोप एक रहमान सुन शैतान मेरी

शकल बन फलानी को जरान नराने तो तेरी मा यहन की ३०३ तलाका। विधि-पूर्व युक्ति खावा दीपक वेसन का। मोहनी-अल्लाह बीच हथेली के मुहम्मद बीच कपार रस का नाम मोहनी मोहे जग रंसार मुक्ते करे मार २ उसे मेरे वायें कड्म तरे डार जो न माने मुहम्मद की यागा उस पर पड़े बज्र का बागा वहक लाइलाह अल्लाह है मुहम्मद मेरा रस्लिल्लाह। विधि-शनिवार से घृत के दीपक के यागे मिठाई धर के लोबान खेवे १०१ मंत्र जपे दूसरे शनिवर तक फिर स्त्री के पग सने की माटी ७ बार पढ़कर जिस पर डाल मो वश हो।

पूल मोहनी-ॐ नमी यादेस गुरु को एक फूल फूल भर दौना चौंसठ जोगिनी ने मिल किया दोना फूंल २ दह फूल न जानी हनुमंत बैठि घेर २ दे यानी जो स् घें इस फूल वास उसका जो प्रथम प्रयोग कर सके पास स्ती हीइ तो जगा लाइ बैठी होय तो उठा लाइ यौर देखे जरे बरे मोह देख मेरे पायन परे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो

वाचा वाचा से टरे कुं मी नरक में पड़े। विधि—शनिवार सो २१ दिन विधि युक्ति दीपक का पूजन कर १४४ बार जपे सिद्धि होई फिर सोमवार को ११ बार फूल पढ़कर सुंघाव जी प्राण से वश होवे।

फूल मोहनी—कामरू देश कमाख्या देवी जहां वसें इस्माईल जोगी इस्माइल जोगी ने वोई वाड़ी फूल उतारे लीना चमारी एक फूल हंसे दूजा विहंसे तीजे फूल में छोटा बड़ा नाहर सिंह बसे जो स्दंघे इस वास वो यावे हमारे पास और के पास जाय हीयो फाटि मिर जाय मेरी भिक्त गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।

विधि-रिववार को स्नान कर लोंग सुपारी पान फूल मिठाई ले दीपक जराइके सुगंधि के पुष्प को घृत में सान के १०= मंत्र के अग्नि में हो में तो २१ दिन में सिद्ध होवे। ब्रह्मचारी सों रहे २२ वें बाह्मणा भोजन कराय दिनाणा दे फिर सुगंधित पुष्प को ७ वार मंत्रि के सुंघा दे सो यावे। कनेर का फूल-योंगूठी माता गूठी राती गूठा ल- गावे त्राग त्रमुका के चटक चनावे वे धड़क कलह मचावे मुखन न बोले सुख न सोवे कहत मंत्र उठाई मारियो उरिक्षज्यों काचा सूत की त्राटी उरिक्ष त्रब देखूं नाहर सिंह वीर तेरे मंत्र की शक्ति शब्द सांचा पिंड़ कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।

विधि-शनिवार को लाल कनेर की डाली के लाल डोरा बांधे और न्योता श्रावे रिववार को प्रातः काल वाड़ी डाली को तोड़ लावे रात्रि को विधि युक्त दीपक के श्रागे १२१ मंत्र जपे २१ दिन में सिद्धि हो फिर लाल कनेर का फूल २१ बार मंत्रि के जिसको दे निश्चय श्रावे।

मोहनी फूल चम्पा-कामरू देस कमख्या देवी जहां वसे इस्माइल जोगी इस्माइल जोगी ने लगाई बारी कूल चुने लौना चमारी फूल राता फूल माता फूल हंसा फूल विहंसा तहां वसे चंपा का पेड़ चंपा के पड़ में रहे काला मेरूं मृतपेत ये मरें मसान ये चावों किस के काम पे चावों टोना गमन के काम भेजूं काला मेरूं कुंलावे मुश्कें बांधे बेठी हो तो वेगी लाव सुती हो तो उठा लाव वह सोवे राजा के

महलों प्रजा के महलों मुक्त से होनी राणी फूल दूं उसी के हाथ वह उठा लागे मेरे साथ हम को छा-ड़िपर घर जाय छाती फाटि वहीं मरजाय मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा चूके उमाह सूखे लोना चमारी वहरे जोगी के कुंड में पढ़े वाचा छोड़ कुनाचा जाय तो नार खरवार में पड़े।

विधि-शनिवार को चंपा के पेड़ को तोंते और लाल कलावे के डोरा सो बांध त्रावे रिववार को वही डारी ७ मंत्र जप के गूगर खेवे धूप दे कर तोड़ लावे रात्रि को दीपक धर होरी के आगे भेरू का पूजन करे प्रतिदिन २१ बार जपे २१ दिन में सिद्धि हो भोग में शराव और उड़द के बड़े. तेल गुड़ दही धरे चंपा के फूल पर ७ बार मंत्र जप कर जिसे सुंघावे उस को भेरू लाय हाजिर करे।

मोहनी पुतली बसीकरन मनत्र-गंधूं इन्द्रक बाधू तारा बांधू बिंद लोही की धारा उठे इन्द्र न घाले घाव खूत्र साख पूर्णी हो जाय। वर्ण ऊपर लोकां कदी हीया ऊपर लो सूत मैं तो बंधन बांधियो रूई सुसर जाया प्रत मन बांधूं मन्यंतर बांधू विद्या दे सूंसाथ

चार खुंट जे फिर यावे फलानी फलाना के साथ गुरु गुरे स्वाहा।

विधि-शनिवार से २१ दिन रात्रि के समय स्वच्छ स्थान में पवित्र होके एक पुतली बना के उसका पूजन विधि पूर्वक करे दीपक धर गूगर खेवे २१ मंत्र जेंपे सिद्धि हो शनीचर के शनीचर के सवा पा लाप सी भोग धरे ४ पतासा भोग धरे।



बसीकरन विधि-शनीवार को एक पुतली बना उसके पेट में स्त्री का नाम लिखे १०८ बार मंत्र बनाई हुई पुतली पर दम करके जिस स्त्री की चाह ना हो उसको दिखावे उतली को छाती से लगा रखे वह स्त्री बेचैन होके हाजिर होवे। स्पारी मोहनी-मंत्र खरी खुगरी टामन गारी राजा पर जाखरी पियारी मंत्र पढ़ लगांऊ तो रहिया कले-जा दोड़ जीवत चाँटै पग तली गूवे सेव मसान या शब्द की भारी न लावे तो जती हनुमन्त की ज्ञान शब्द सांचा पिंड़ कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। विधि-सुपारी २१ दिन में सिद्ध करके अथया सूर्य श्रह ए में १ ९ = बार मंत्र के मंत्रिके विसे खिलावेव श्यहो। स्पारी मोहनी मन्त्र-ॐ दिव नमो हरये उं ठं स्वाहा ।

विधि-१०८ बार मंत्रि के खिलावे तो वश्य हो। तथा-मंत्र परि में नाथ पीर त् नाथ जिस को खिलाऊं तिसको वश करना फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। विधि-ग्रहण में नाभी समान जल में सोवा सुपारी ७ वार मंत्रि के निगल जाय जब पेट में से निकले तब सों धोवे गोठे दूध सों धोइ ७ बार मंत्रि के गूगर धूनी दे जिसे खिलावे परल छुपारी सो वश हो नर और क्या नारी।

लोग बसीकरन मन्त्र—ॐ जल की जोगिनी पाताल का नाग जिस पे भेजूं तिसके लाग सोते सुखन बैठे सुख फिर फिर देखे मेरा मुख मेरी बांधी छूटे तो बाबा नाहर सिंह की जन टूटे।

विधि—चार लोंग पीस पत्ता में रख गूगर धूनी दे फिर श्रोएक तले रख पानी में गोता लगावे गोता में ७ बार मंत्र को पढ़े फिर पानी से निकल कर मुंह से पत्ता निकाल के लोंग शूरगूगर की धूनी दे कर जिसे खिलावे सो श्रावे।

लोंग मोहनी-सत्त नाम त्रादेस गुरु को लोंगा मेरा भाई इन्हीं लोंग ने शक्ति चलाई पहली लोंग राती माती हूजी लोंग जोवन माता तीजी लोंग त्रंग मरोड़े चौथी लोंग दोऊ कर जोड़े चारों लोंग जो मेरी खाय फलाने के पास सो फलानी कने त्राजाय मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।

The Same

विधि-रविवार से रात्रि दीपक का प्रजन कर प्रति-दिन २१ बार २१ दिन तक पढ़े सिद्धि हो १ लोंग सात बार मंत्रि के खिलावे हाजिर हो सत्य ३। बसी करन इलायची का मंत्र-ॐ नमो काला क्लवा काली रात जिसकी उतली मांभि रात काला घाट वाट स्ती को जमाइ लाव बैठी को उठाइ लाय खड़ी को चलालाव वेगी धरया लाव मोहनी जोहनी चल राजा की ठांऊ त्रमुकी के तन में चटपटी लगाव जी याले तोड़ जो कोई खाय हमारी इलायची कभी न छोड़े हमारा साथ घर कों तजे बाहर को तजे घर के माई कों तजे हमें तज और कनें जाइ तो छाती फाट तुरत मर जाय सत्य गुरु त्रादेस गुरु गुरु भी शक्ति मेरी भक्ति फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा ईश्वर महादेव की वाचा वाचा से टरे तो कुंभी नर्क में पह विधि-२१ दिन में सिद्ध करके इलायची पर ११ बार सत्त्य ३ पढ़ के मंत्रि दे तो वश्य हो । तेल मोहनी-ॐमोहनाराणी मोहनाराणी चले सेर को सिर पर धर तेल की दोहनी जल मोहूं थल मोहूं सब संसार मोहनाराणी पलंग चढ़ बेठी मोहर हादर बार मेरी भक्ति गुरु की शक्ति दुहाई लोना चमारी की दुहाई गौरा पार्वती की दुहाई बजरंग बली की।

विधि—श्रतर फूल मिठाई दीपक लोवान ले दिवाली की रात्रि को २२ माला जपे सिद्धि हो फिर तेल का बिंदा मस्तक पर लगाके दबीर में जाय श्रीर तिलक को सात बार मंत्रि के स्त्री के श्रंगसे लगावे तो श्रावे।

पुतली सर्व बसीकरन मंत्र—ॐ ही कीं जंहिये श्रमुकी श्राकर्षय श्राकर्षय ममवश्यं कुरु कुरु दोहं कुरु स्वाहा।

विधि-प्रथम पुतली को जो त्रगले सफे में लिखी है केसर कुमकुम गोरोचन से भोजपत्र पर लिख शुभ घड़ी में पूजन करे प्रार्थना करे त्रपने कार्य की प्राप्ति को फिर त्रपंड, की नाली में रख के खैर के त्रंगारों से तपावे १० = मन्त्र जप गूगर की गोली लाल कनर का फूल चृत में सान त्रिंगन में डाले १० = दिन में काम सिद्धि हो इस पुतली से निम राजा प्रजा सब वश्यहों।



वस्तु मंगाने का मनत्र—ॐ नमो देय लोक देव-स्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी छप्पन भेरूं हनु-मंत बीर भूत प्रेत दैत्य कूं सारा मगाये पराई माया लावे लडू पेड़ा बरफी सेव सिंघाड़ा पाक पतासा मिश्री घेवर लोंग जोड़ा इलायचो दागा तले देवी किलकिले ऊपर हनुमंत माजें इतनी वस्तु में चाही वस्तुन लावे तो तेतीस कोटी देवता लाजें मिर्च जा- वित्री जाय फल हड़ जवाहड़ बादाम छुहारा मुफ़रें राम बीर तो बतावे वस्त्रां लक्षमन बीर पकड़ावे हाथ भूत पेत को चलावे साधि हनुमंत वीर लंका को धाइ भूत पेत को संग चलाया चाही वस्तु चली श्रावे हनुमंत वीर को सब कोई गाये सो कोसो को बस्तां लावे न लावे तो एक लाख श्रस्सी हजार पीर पेगम्बर लजावे।

विधि—मांस के बाहर केरा कूप हो तहां आप कूप में बेठे हनुमान की भूति भाड़े मूर्ति के मुख आगे के मन्त्र घरे पाप खेकर मंत्र जपे सात दिन ताई या खरोट ११ और सवाया खरोट खांड़ सहित भोग धरे पाई वाकों आप ही खाय जब आकाश वाणी होइ तब वर मांगे सो पावे।

मोहनी मंत्र तेल-ॐ नमो मोहनी राणी पलंग चढ़ बैठी मोड रहा दरबार मेरी भक्ति गुरु की शक्ति दुहाई लोना चमारी की दुहाई गौरा पार्वती की दुहाई बजरंग बली की।

विधि-यतर मिठाई फूल दीपक लोवान दिवाली की रात्रि को २२ माला जपे तेल पर सिद्धि हो

फिर तेल का मस्तक पर विन्दा लगाके दरबार में जाय और जिसके अंग से तेल लगावे सो वश्य हो। मंत्र बसीकरन-धूली धूली विकट चंदनी पट मारूं धूली फिरे दिवानी घर तजे बाहर तजे ठाड़ा भरतार सजे देवी दिवाली एक सठी कलवा न तू बाहर सिंह बीर अमुकी ने उठाई ल्याय मेरी भिक्त गुरु की शक्ति करो मन्त्र ईश्वरो वाचा। विधि-शनिवार को स्त्री मरे उसके पगतर का श्रंमार खे कोरी ड़ाबी में रख ७ बार मंत्र के लगा जेसो लाभ हो। मंत्र बसीकरन-त्रों हीं रक्ते चागुं डे त्रमुकस्य-मंत्र वश्यं कुरु २ स्वाहा । विधि—सहस्त्र जपेत कुमकुम चंदन गोरोचन गौ का दूध मिलाय तिलक करे राजा वश्य हो। मिठाई मोहनी-जल मोंह थल मोहूं जंगल की हिरणी मोहूं बाट चलंता बटो ही मोहूं कच हरी बैठा राजा मोहूं पीढ़ा बैटी राणी मोहूं मोहनी मेरा नाम मोहू जग संसार तरा तरीला तोतला तीनों बसें कपाल मस्तक बैठी मात के दुश्मन करूं या

मोल मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।

विधि—शनिवार से २१ दिन १४४ बार पहें श्राग्नि पर गूगर मंत्र पढ़ २ होगे दीपक पर फूल पतासे चढ़ावे सिद्धि हो फिर मिटाई पर २१ बार मंत्रि के दे।

संखाहुली सभा मोहनी-त्रों संवाहुली वन में फूली ईश्वर देख मवर्जी भूली जो या कों सिर पर घरे राजा परजा वाके चरणों पड़े मेरी भक्ति गुरु की शक्ति।

विधि-शनिवार वन में जाय चावल शक्कर संखाहूली पर चढ़ाइ धूप दे नोंत आवे रिववार को प्रातः
काल जाय जलसों स्नान कराइ रोली चंदन चढ़ाई
धूप दे फूल चढ़ावे चृत का दीपक वार गुड़ भोग
धरे १२१ बार मंत्र पढ़ मूल मूल समेत उखाड़
लावे गोरोचन सांप की कांचली संखा हूली तीनों
को पीस २१ दिन रात्रि को १२१ प्रतिदिन जाप
करे सिद्ध होइ पगड़ी में राखे राजा और सारी
सभा वश्य हो।

सर्व मोहनी मंत्र—ॐ संखाहूली वन में फूली बैठी करे सिंगार राजा मोहें परजा मोहे सबनें करे सिंगार मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो विधि पूर्व युक्ति करे।

सर्वोविर समा मोहनी मंत्र-ॐ नमो त्रादेश गुरु कों त्रों संलाहुली वन में फूली ईश्वर देख गवर्जी भूली त्रावभाव राजा प्रजा पांव पडाय मंगल मोहन बस करन मोहन मेरो नाम वे मोहन फलाना के ग्रंत शबसों संग महेसर गांव चल मोहनी राऊल चल जलती श्राग बुभावत चलती न खेत त्रागें मोह तीन खेत पाछें मोह तीन खेत उत्तर मोह तीन खेत दित्रण मोहे त्रावने की दिष्ट मोह पदा बैठा राजा गोहे शैय्या बैठी राणी मोहदर मोह दीवार मोह गांव का मुकद्दममोह काजी मोह काजी की कुरान मोहते तू नाहरसिंह बीर हमरा कारज ना करे तो त्राप की माता का दूध पिया हराम करे उ: उ: ठ: ठ: ठ: उ: स्वाहा ।

विधि-पूर्व युक्ति शनिवार को न्यौते रविवार को पूजन करे २१ मंत्र पढ़कर लावे रात्रि को दीपक

घर निसंह का आवाहन करे दो पेड़ा पान का बीड़ा भोग धरे चावल घत शकर १२२ बार मंत्र पढ़ २ श्राग्न पर डाल के कपूर की श्रारती उतारे ७ ऐंत-वार प्रतिदिन ऐसा करे सिद्धि हो ऐतवार का वृत रखे फिर संखाहुली की पूर्व विधि गोली बांधकर पाग में रखे राजा प्रजा श्रात प्रसन्न रहें सारी सभा पिता के समान जाने स्त्री को मिठाई पर पढ़कर खिलाव दूसरे मनुष्य को किसी से काम होइ तो गोली को जल में घिस उसके मस्तक पर बेंदी लगावे मनोर्थ पूरा हो।

गुड़ मोहनी मंत्र—ॐ नमो आदेश गुरु को ग्रगल धूप की धूयां धार देखुं पलमा तेरी शक्ति तरस रात्रि को दूटा तार ऐसा दूटा भेंरू बाबा काम नगारा गुड़ मंत्र पढ़ उसको दे घर में चक न बाहर चक बाहर चक फिर २ देखे हमारा मुक्त जीवन सेवे जीवकों मुक्त सेवे मसाग्र हमसे आकुल ज्याकुल जती हनुमंत की आग्रा हमें छोड़ और पास जाय पेट फाट तुरत मर जाय सत्त्य नाम आदेश गुरु का।

विधि—सात शनिचर प्रति दिन १२१ बार जप भोग शराव लापली कलेजी धरे सिद्ध हो पाछे गुड़ मंत्रि के खिलावे हाजिर हों।

तथा-ॐ नमो आदेश गुरु को या गुड़ राता या गुड़ माटी या गुड़ आवे पाया पड़ती जो मांगू प्रयोजन पाऊं सोती तियां जगाकर लाऊं चल २ श्रागिया बेताल फलानी के पेट चलावे काल रात्रि को चैतन दिन कों सुख फिर जोवे हमारा मुख जैमकड़ी मकड़ी से टले सीस फाट दोहूक हो पड़े काला कलवा काली रात कलवा चाला श्राधी रात चाल २ रे काला कलवा सांधन चाटे हमारा तलवा श्राक के पान कवारी बसे धन जोबन सों खरी पियारी रेतरगत गुड़ करे गिरास अमुकी आवे फलाना पास हनुमंत जी की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।

विधि—गुड़ दो टंक को चटली उंगली के रुधिर में २१ बार मंत्रि के स्त्री को खवावे वश्य हो नहीं तो कूप में डाले।

सुई छेदवा का मंत्र—ॐ नमो चंड पचूना लोहा

सार लोहा का पत्र गढ़े लुहार मोड़ि माड़ि कर कीया पानी जारे लोहा भस्म हुलारी राम बीर तो लावे मांटी लड़मन मुंदे घाव पाचे फूटे पीड़ा करे तो महाबीर रज्ञा करे शब्द सांचा पि.। विधि-विभूति सों सुई को ७ बार मंत्रि के गोली में केदे।

तथा-धार धार महाधार बांधूं सात बार त्राणी बांधूं तीर बार मेरी भिनत गुरु की शिनत फरो मंत्र ईश्वरो वाचा दहाई गुरु गोरखनाथ की छू। विधि-सुई को सात बार मंत्रि के गोली में छेदे। पूंगी बाधिवा का मंत्र-ॐ वादी त्राया वाद न करता बैठा बड़ पीपर की छाया रहे बादी बाद न की जे बांधूं तेरा कंठ त्रीर काया बांधूं पूंगी त्रारु नाद बांधूं योगी त्रीर साथ बांधूं कंठ की पूंगी बाजे त्रीर ममान की बानी त्राव तरोर पूंगी सी जाने तले बांधे नाहरसिंह अपर हनुमंत गाजे मेरी बांधी पूंगी बजे तो गुरु गोरख नाथ लावे।

विधि-कांकरी तीन बार मंत्रि के पूंगी पर मारे। पूंगी खोलवा का मंत्र-ॐ गुरु को शब्द श्रानन्द नाद खुल गई प्रंगी भयो यवाज शब्द सांचा पिराड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। विधि-धूरि मंत्रि के मोर

ढाल रोपवा का मंत्र-ॐ बोंसर जोगिनी वावन वीर इपन भैरू सत्तर पीर श्राया वैठ दाल के तीर हाली हले न चाली चले वादी बाद रात्रु सों मेले या ढ़ाल ले चले तो जाहर पीर की दुहाई फिरे शब्द सांचा विग्रंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा विधि-कांकरी पढ़ कर मारे।

ढ़ाल को मंत्रि के पैसा पर मेले मंत्र पैसा का-ॐ काली देवी किल किला भेरू चौसठ जो गिनी वावन बीर तांबे का पैसा बज्र की लाठी मेरा कीला चले न साथी ऊपर हनुमंत वीर गाजे मेरा कीला पैसा चलै तो गुरु गोरख नाथ लाजे शब्द सांचा पिराड कांचा।

पैसा उड़ावा का मनत्र-ॐ हतुमंत बीर हुलासा चलरे पैसा रूखा बीर खा तेरा बासा सब की दृष्टि बांधि दे जोहि मेरा मुख जो वेसन कोई बाद करता बादी रोवे भरी सभा में मोहि विगोवे राज्द सांचा

विधि-धूर मंत्रि के पैसा पर मारे उड़ जाय।
नाक की नकसीर थामवा को मन्त्र—ॐ नमो
श्रादेस गुरु कों सार सार महासागर बांधूं सात वार
श्राणी बांधूं तीन बार लोही की सार बांधूं हनुमंत
बीर पाक न फूट तुरन्त सुले शब्द मांचा।
विधि-विभृति सो सांज वार चांकजे।
मान मती तमाशे नजर बंदी का मन्त्र—ॐनमो
भगवते वासु की नागरा जाय गोप कुंड़ली चलना
निनी स्वाहा।

विधि-रिववार को श्रंकोल की लकड़ी ले गोल चौका दे के धूप धीप ने वैद्यकाष्ट को दे फिर १०= मंत्र जप सिद्धि हो जाय तब तमाशा करे शौर वा लकड़ी को मंत्र पढ़ फिरावे तो जिसकी हष्टि उस पर पड़े उसकी हष्टि बन्द हो। तथा—ॐ नमो वडकी चामुंड़ी ठः ठः ठः स्वाहा विधि—पद्म नाल पर कन्या काता स्त लपेटे १०= मंत्र पढ़े तमाशा करे तहां फिरे जिन की हष्टि पड़े उनकी नजर इंधे।

तमाशा त्र्यन्य प्रकार-ॐ नमो भगवते वासु की

नाम। पूर्ण

विधि-श्रंगूर की शाखा एक १ शशा की बीटर थूहर के पात ३-बहेड़े की छाल ४-पटोल ४-इन पांचों को भेड़ी के इध में बांटि गोली बांधे गूगर खेवे दीपक वारे दूध बूरा मिलाई भोग धरे पुष्प चढ़ावे १०८ बार प्ररा मंत्र जप गोली सिद्धि होई फिर गोली को छाया में सुखाय रख छोड़े खेल करे तब प्रथम इस रत्ता मंत्र से ७ बार विभूति पढ़। मस्तक पर लगावेरता मनत्र-ॐ पानी स्वाहाः विधि 9-फिर उक्त गोली को मेंहदी की तरह हाथ पर लगा के कहे फलाने त्राव तो उसी को देखे। विधि २-गोली को मले में लगावे तो हंड़ दीखे। विधि ३-गोली की काम की पर में लगावे काग दृष्टि यावे।

विधि ४-गोली को कमर में नाल में मल के ऊंचा वारे तो ऊंचा दीखे।

विधि ५-श्रोर नीचा रखे तो ऊंचा दीखे। विधि ६-गोली को नीच के पात में रखे तो बीच्च दृष्टि पड़ें। विधि ७-गोली और हरताल दोनों को मिलाय उंगली में लगावे तो लोवा दीखे। विधिद-मुर्गा की परपे गोली को मल कर हाथ में ले तो सुगी दीखे। विधि ६-यन्न पर मले तो रत्न दृष्टि यावें। विधि १०- यन्न को बोवे तो तुर्त फूले फले। विधि ११-गोली को करंज बीच पर मलके मुंह में रखे तो पेट में पानी भरे निकारें तो सुख हो। विधि १२-गोली के हाथ पर मले तो लोप होके भीड़ में से निकल जाय। विधि १३-गोली को सारे यंग में लगावे तो सब हाथ पांव यादि हुटे हुए दिखाई दें धोवे जब जुड़े दीखें इति १३ विधि। अन्य खेल भानमती-गोइं तीह रताल १- यांवला २ केला की जड़ ३-मंग मींगी का श्रंगूर ४-सोल हपर्ण ४ अङ्ग शाल ६-इनछ हों को समान लेके भड़ी के मूत्र में गोली बांधे और उ.पर लिख हुए

मंत्र । ॐ नमा भगवते । पूरे कों २१ बार पूर्व युक्ति पद्के गोली द्याया में सुला वरे।

त्रय सिद्धि करन विधि गुरा 9-गोली को घिसकर कांसी के पात्र लगावे तो पाताल देवी दीखें। ग्या २-गोली और सरसों को गी मूत्र में पीस शरीर में लगावे तो बड़े से छोटा दीखे। गुरा ३-गोली जार सरसों को छेरी के मूत्र में पीस के शरीर में मले तो बड़ा दीखे। गरा ४-गोली धतुरा का बीज दूध में पीस कर उंगली पर मले तो जिसे दिखाये नंगा हो जावे। पत्थर वर्षावे को मनत्र-ॐ नमो उच्छिष्ट चंडा-लिनी देवी महा पिशाचिनी कीड़ा ठः स्वाहा। विधि-शनिवार को जहां मुद्री जलै उसकी चिता में ७ कांकर मंत्रि के नाख यावे ३ घड़ी पीछे काढ़ि लावे जिस के घर में कांकर गाँढ़े पत्थर वर्षे काढ़े तच बंद होवे। शुमाशुम कथन—ॐ हीं श्रीं वाली लंवा हुली नां नीं चुनें नः पट स्वाहा विधि-पूर्व मुख बैठ १ सहस्त्र मंत्र जपै भूपर सोये बहाचर्य सों रहे १ बार भोजन करे शुभाशुभ कहै।

तथा-ॐ स्वपावलोकिनी सिद्धि लोचनी स्वपेक कथन स्वाहा।

विधि-एको विंशतिवार जपेत्।

टीढ़ी भगाने का मनत्र-ॐ नमो पश्चिम देश में अस्तावल तल हुआ जहां अजेपाल ने खुदाया कूया वा कूया में निकला नार जहां भेला हुया बावन वीर जाने मिल्कर भता उपाया हाथ पकड़ टीही की जाया सुनिरे टीही बांधूं डाढ़ जमीन श्रास-मान बीच रहस्यों गाढ़ उतरे तो तेरी पर ले बांधूं चढ़े श्रासमान तो सर जे सांधू तीजे तेरा जाया पाऊं बारा कोस में काम कराऊं इहि विधि विचरे बावन बीर जा हारा समुद्र के तीर मेरी भोम पर हनुमंत गाजें किसी को चलाई नें चले मेरा डंका चारों खूंट में वजे इहि विधि चलाईन चलेगी तो एक लाख अस्सी हजार पीर पैगंबर लाजें शब्द सांचां पिंड कांचा फ़रो मंत्र ईश्वरो वाचा।

विधि-एक टीकराने ३ बार मंत्र पढ़के चटली उंगली का लोही दीजे फिर या प्यादा चले या घोड़े पर चले एक मास में दोड़े जही टीकस घरे तहा टीढी का पड़ाव पंड़े।

टीढ़ी उड़ावा का मंत्र-ॐ नमो त्रादेश गुरु को त्राकाश की जोगिनी पाताल का देव त्रादि शक्ति माई पश्चिम देश सों याई गोरखनाथ याकाश को चलाई पश्चिम देश मांभ में कूत्रा जहां भवानो जन्म तेरा हुया टीढ़ी उपजी स्वर्ग समाई जब टीढ़ी गोरख ने बुलाई एक जाइ तांवा वैसी एक जाइ रूपा वैसी वैसी एक जाई सोना वैसी एक जाइ घोई घड़नी वकरा दन्त मेंड़क दन्त सर्पादन्त दिदन्त अब छोड़ वन को खाव धूल छोड़ आकाश लग जाव खेत क्कड़ो मध की धार टीढ़ी चली समंदर पार हुंकारे हनुमंत बुलावे भीम जा टीढ़ी पैलाका सींव नीचे भैरू किलकिले ऊपर हनुमंत गाजे मेरी सींव में यनन-पाणी खाइ तो गुरु गोरख नाथ लाजे मानो भव भवानी का धड़ कूजे जो मेरी सींव में अनन पाणी भवगी तो दुहाई जैपाल चक्क वै की फिरेगी। विधि-श्वेत मुर्गा श्रोर शराव ७ बार मंत्रि के श्रपनी सींवके बाहर छोड़े। टीढ़ी की डाढ़ बाधिवा का मनत्र—ॐ त्रादेश

गुरु को ग्रंजर बांधूं बजर बांधूं बांधूं दसों द्वारा लोह का कोड़ा हनुमंत टो क्या पड़े धरती घाले घाव तेरी टीढ़ी भस्मंत हो जाव की लूं टीढ़ी कीलू नाला जपर ठों हूं वज्र का ताला नीचे भैकं किलकिले ऊपर हतुमंत गाजे हमारी सींव में यन्न पाणी भरें तो गुरु गोरख नाथ लाजे। धरती में टीढ़ी बैठे-ॐ नमो आदेश गुरु को यातर कीलनी वजर कीलनी की लूंटीढ़ी घरूं मसान धर मार धरती सों मार सवा यंगुल पाख धरती में गाहे उहर मुहम्मद बीर की बोकी बहै थम धरती चाट खाय, वायें हाथ मेल्ह हाथ में उठाय मेरा गुरु उठाये तो उठजे चौर चक्र सों उठै तो दुहाई गोरख नाथ की फिरे यादेस गुरु को।

बाजीगर के तमाशे

कागज की कढ़ाई में पुत्रा उतारने का मंत्र-ॐ नमो घानी का तेल कागज की कढ़ाई शब्द सांत्रा पिश्च कांत्रा फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। विधि-चलती घानी का तेल मंगाव कागज की कढ़ाई में नाखजे २७ वार मंत्र कढ़ाई पर फ़्ंकजे

अग्नि पर यूढ़ाई पुता उतारे। कढ़ाई बांधने का मनत्र-ॐनमो जल बांधूं जल वाई-वाई वांधूं बांधूं तुंवा ताई नो से गांव का बीर बुलाऊं रहो २ रे कढ़ाई जती हनुमंत की दुहाई। विधि-सात कांकरी २१ बार मंत्रि के कढ़ाई पर मारे कढ़ाई बंध जाय उतारे तो उबले।

हांड़ी में ऋाग न लगे-मंत्र काची हांड़ी काची पाली उपर वज की थाली नीचे भैरू' किल कलाय जपर नृसिंह गाजे जो इस हांड़ी के यांच लगे तो यंजनी पुत्र लाजे दुहाई हनुमंत जती की दुहाई यंजनी पुत्र की शब्द सांचा पिंड काचा।

विधि-नमक अथवा शैकरा पर ७ वार मंत्रि के चूला में डारे हांड़ी न पके।

त्वक बांधने का मंत्र-ॐ नमो त्रादेस गुरु को जल बांबू जलवाई बांबूं बांबूं खाती ताई सबा लाख अहेड़ी बांधुं गोली चलें तो हनुमंत जती की दुहाई शब्द सांचा पिंड काचा फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। विधि-एक बरनी गाय का दूध मंत्रि के बन्दूक की की महतवर बार तो जीली चे नहीं।

तलवार बाँधने का मन्त्र—ॐ धार धार श्रधर बांधू सात बार करें न रोम ना भीजें चीर खांड़ा की धार ले गयो हनुमंत बीर शब्द । विधि—मारग की धूर मंत्रि के तलवार पर मारो बंधे।

मन्त्र धार बंध-धार धार खंड धार बांधूं तीन बार उड़े लोह ना लागे घाव सीर रखे श्री गोरख नाथ राव लोह का कहा मूंज का बागा हनुमंत मेल्ही लाल यह विंडलागे न पैनी धार शब्द । विधि-मृतिका मंत्रि के श्रंग पर लगा क हथियारन से खेले लड़े तो घाव न लगे। घाव पुरवा का मंत्र—सार सार विजैसार बांधूं सात बार फूटे श्रनन ऊपजे घाव सीर रखे श्री गोरखनाथ।

विधि—सात बार घाव पे फ्रंके पीड़ा न हो।
मन्त्र स्प्रनी बंध-पंबंदर ऊंरकत बंमसर होइ
निविष यामंत भोनाथ होइ यह निर्विष।
विधि—३ बार मन्त्र पढ़ लोहा पर फ्रंक याणी
न फ्रंट ३ बार मांटी मंत्रि के यंग पर लगावे याणी

न लगे।

त्रथ मानमती के सूच्म खेल तमाशे लाय त्राग थामने का मन्त्र-शों नमो कोरा कर वाले गौरा के सिर पर धरिये पर धरिया ईश्वर ढोले गौरजा हाइ जलती भाग सीतल हो जाइ शब्द । विधि-कोरा केर वाले के जल भरे ७ बार मन्त्रि के जेती दूर में छोटा मारे उतनी दूर में लाय न लगे। अगिन बुमाने का मन्त्र—हिमालस्यीत्तरे पार्श्वे मरीचो नाम राच्नसः तस्य मूत्र पुरीषाभ्यांद्वताशस्त भयामि स्वाहा। विधि-इस मन्त्र से ७ बार २ जल मंत्रि के डाले तो अग्नि बुभे। लोपांजन मन्त्र-ॐ नमो भगवते स्देश्वराय नमो-सद्राय व्याघ्र चर्म परी धानाय डमरू चंद्रक कलाली स्वाहा। विधि 9-काला कूकर भूला राखे काले तिल दूध में मन्त्रि के खिलावे विष्टा के तिलले तेल कढ़ावे

उस तेल का काजल पाड़े नेत में थांजे तो

विधि २-श्रकोल के तेल में बच भिगोवे ७ दिन पूर्व मंत्र से मंत्रिक धरे मुख में राखे गायब हो। विधि ३-श्रंकोल का तेल कब्रूर की बीट इन दोनों को पूर्व मंत्र से मंत्रि के तिलक लगावे लोप हो।

भूत वसीकरन मंत्र—श्रों श्री वंबं मुं भूतेश्वरी मम वश्य कुरु २ स्वाहा ।

विधि-चौका बचा जल मूल नक्तत्र में बच्चल मुल में डाल के ४० दिन तक १०८ मंत्र नित्य जपे ४१ वें दिन जल न डाले तो भूत सन्मुख त्याके जल मांगे ३ वचन ले जो याद किये पर त्याक काम पड़ें सो करे फिर जब जय लों जले दे भृत सेवा में रहै।

हाजिरात का मनत्र—बिस्मिरलाहिर्हमानि रहीम खुदाई बड़ी तू बड़ा जैनुदीन पैगम्बर दुना तेरा सादात फरो बाद ना मुरादी बबुनियादी दुर्क मापीर ताइयासिलार देखुं तेरी शक्ति बेगि बांधि- त्याव नौ नाहरसिंह चौरासी कलवा वारा ब्रह्मा यटारासे शाकिनी कामन दुसमन इल छिद्र भूत प्रेन चोर चाखर यागिय वेताल बेगी बांधिल्याव जो न बांधिल्यावे तो दहाई।

सुलैमान पैगम्बर की विधि - शुक्र के शुक्र तेल फुलेल लोंग धूप मिठाई से पूजन करे १२ मन्त्र जपै ४० दिन में सिद्धि हो जब हाजिरी करनी हो तव प्रथम मृतिका से जमीन लीप कर चावल की मसजिद बनावे कपास की बाती बनावे पट्टा पर त्रिशृल लिख क्वारी कन्या को स्नान कराय स्वच्छ वस्त्र पहराय बैठावे चावल मंत्रि के कन्या पर मारे उसके मस्तक दीपक धरे फिर जो पूछना हो पूछ सत्य कहेगी।

प्रत्यव हाजिरात कामाख्या—ॐ नमो का-माचाये सर्व सिद्धि दाये यमुक कर्न कुरु २ स्वाहा। संकलपः-यस्य मंत्रस्य वन्हिक ऋषो जगती इन्दः कामाख्या देवता प्रण्व शक्ति यव्यक्ति कीलक यमुक कर्माणि जैवे विनि योग।

अथ न्यास—ॐ नमो यंगुष्टाभ्यांनमः कामा-

स्याये तर्जनीभ्यांनमः स्वाहा सर्व सिद्धि दाये मच्यमाभ्यां बोषट् श्रमुक कर्म श्रनामिकाभ्यां नमः हुंकुरु कुरु कनिष्टकाभ्यां बोमट् स्वाहा करतल करपृष्टाभ्यां श्रस्त्राय फट् श्रों नमो हृदयाम कामा-ख्याय शिरसे स्वाहा सर्व सिद्धि दाये शिखाये वषट् श्रमुक कर्म कवचाय हुं कुरु नेत्र त्रयाय वोषट स्वाहा श्रस्त्राय फट।।

ध्यान—योनि मात्र शरीराया कंगु वासिनिका मंदारजास्वला महा तेजा कामाची ध्येयतांसदा। सिद्धि करन विधि—दस सहस्त्र मंत्र जप गुड़ हलके पत्तों की एक सहस्त्र त्याहुतिदे तर्पण मार्जन कर ब्राह्मण भोजन करावे तो मन्त्र सिद्धि हो मन्त्र जप के संकल्प का जल मेदले के फूलों पर डाले। हाजिरात करे तब यह जंत्र लिखे–रई में

| 1 | 9 | 2 | 3  | 2 | त  |
|---|---|---|----|---|----|
| 1 | A | ٤ | 3  | ٤ | र  |
| 1 | 6 | 2 | 3- | 2 | क  |
| 1 | 8 | 8 | ¥  | 8 | सी |

मेटल की राख मिलाके बाती बनावे तेल दीपक में रख पूजन कर उसके आगे आठ या दस वर्ष की कन्या या बालक जो उच्च वंश का देवता गण हो बैठा के दीपक आगे यन्त्र को रखके पूजन करे फिर जंत्र को बालक देखे और बालक की हथेली में में डिक की राख तेल में सान लगावे फिर उससे पुंछे जो चाहे सो सारी बात सत्य २ बतावेगा। चौकी चढ़ावा का मनत्र—ॐ नमो त्राहांकंत जुगराज फटंत कार्य जिस कारण जुगराज में तोकूं ध्याया हांक मारता जुगराज श्राया गाजंत श्राया धोरंत याया सिरस के फूल लेता उड़ाता याया त्रीर की चौकी उठाता त्राया त्रापकी चौकी बैठाता याया और का किवाड़ तोड़ता याया यपना किवाड़ं मारता त्राया त्रपना किवाड़ मारता त्राया बांध २ किल्या बांध भूत को बांध प्रेत को बांध उड़ंत को बांध गड़ंत को बांध जोगिनी को बांध देव को बांध दांत बर्र के बांध ६३ कला को बांध ६४ जोगिनी को बांध त्राकाश की परी को बांध धरती को बांध डाकिनी को बांध

खेचरी को बांघ नाटक को बांघ चेटक को बांघ छल को बांघ छिद्र को बांघ कीया का बांघ कराया को बांघ ऊपरी को बांघ पराई को बांघ मैली को बांघ छचली को बांघ स्याह को बांघ सफद को बांघ काली को बांघ पीली को बांघ रेगढ़ गजनी का मुहम्मद बीर बिसर जाय तेरा तीसों रोजा हलाल उल्लिटमार पटिक पछार कञ्जा चढ़ाई मुख जुलाय शशिखाय शब्द सांचा ।

भूतादिक बकाबा का मनत्र-ॐ नमो भगवते भूनेश्वराय किल तरवाइ सददंष्ट्र कराल वक्ताय त्रिनैन स्षिताद धग धग तपश्टंग ललाट नेत्राय तीव्र को पान लाय मिते तजपात शूल खडांग डमस्क धनुवांगा मुदर भ्यदंड त्रास मुद्रा वेगदश दौर दगड मंडि तायकपिल जटाज्र क्टार्फ चन्द्र धारग भस्मराग रंजित विगहाथ उग्र फण्पति घटा टोप मंडितकंट देशाय जय जय भृत डामरस चातम रूपं दर्शे ३ सर २ चलसाशोन वंध२ हुंकारेन त्रासय २ वज्र दंडन हन२ निशितिखंडन विंद्२ शूला ग्रेगः भिंधर मुग्दरेगा चूर्णयर सर्वग्रहागां श्रावेशय र ॥

विधि-इस मंत्र को पूर्व युक्त से सिद्ध करें गाय के घी में गूगर नीम की पत्ती सांप की कांचली मिला कर मंत्र पढ़ बहुत सी धूप दें और मंत्र उड़द पर पढ़ पढ़ रोगी पर मारे तो भूत बकरे फिर नृसिंह के मंत्र से बाकों काहै।।

तथा-ॐनमो त्रादेस गुरु को नारी जाया नार मिंह यंज्ञी जाया हनुमंत वाने जारी बीज भवंताबा तोड़ी गढ़लंक नेरी पाखरी कोन भरे नाहर सिंह वलवंत वन में फिरे चकलड़ा भंवर खिलाये के खारा भार्टी मर्दकी पीवे वारा वकरा खाय न धाप तोत् नाहर सिंह दोड़ि मसाण जाय सात पांच ने मारि खाप सात पांच ने चरच खाय देखें नाहरसिंह बीर तेरे मंत्र की शक्ति हाड़ र में सूं चाम र स्ं नख २ में स्ंरोम २ में स्ं अपुकी के नी नारो बहत्तर कोटा में सुं पेद का पकड़ ज्ञान हाजिर ना करे तो माता नाहरी का चूंखा दूध हरामकरे राजा रामचन्द्र की पीढ़ी फाट भंपड़े शब्द सांचा पिड कांचा ॥

विधि-मंत्र सिद्र कर काली मिरच सात बार मंत्रि

के खिलावे तो बकारे।

मूतादिके उतारिवा का मत्र—ॐनमो उंहां हीं हूं
नमो भूत नायक समस्त भुकाभूतानिसाध्य २०हे३॥
विधि—शनिवार से नित्य २१ दिन तक १४४
जाप करे दीपक आगे गूगर खेकुल प्तासा चढ़ावे
सिद्धि हो मोर पांख स्ं माड़जे।

तथा-ॐनमो नारसिंह नारी का जाया याद किया सो जल्दी याया पांच पान का बीड़ा मध की धार चाल २ नाहर सिंह कहां लगाई राती बार देसूं केसर कूं मुर्गा की ताज कड़ो देसूं मंद की धार अरोधां आयो नहीं कहां लगाई एतीवार देखुं नाहर सिंह तो तेरा कीया त्रमुकी घट पिंड बांध मेरे हाथ दिया मारता का हाथ बांध बोलता की की जीभ बांध कांकता का नैन बांध हीया बुका बकड़ो बांव बोटी २ बांध पकड़ लटी पछाड़ मार मेरा पग तले लापछाड़ चढ़ता देस्ं केसर कूकड़ो उतर ता देस्ं मध की धार इतना दे ज्व उतर जो खेल जो धोरं धार हमारा उतारा उतर जो श्रोर का उतारा उतरे तो नाहरसिंह तू सही विंडाल

शब्द सांचा विंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। विधि-मुर्गा का केस चना बराबर गूगर मध मिला के गोली बांध पूजन के समय त्याग पर धरे पतासा ४ पान का बीड़ा खोपरा लोंग इलायची सुपारी भोग धर दीपक यागे १०८ जाप करे ७ दिन में सिद्धि हो होली दिवाली ग्रहण में जाप किया करे। भूतादिक के मारने का मंत्र-ॐनमो त्रादेश गुरु को हनुमंत बीर बजरंगी बज्र धार डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत जिन्द खईस को ठीक २ मार २ नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। विधि-शनिवार से २१ दिन हनुमान जी का प्रजन क्रे विधि युक्त नित्य १२१ मन्त्र जो सिद्ध हो फिर चौराहा की कांकरी यथवा उड़द को मंत्रि के रोगी पर मारे। भूतादिक के कैद करने का मंत्र-वंध वध शिव वंध शिव वंध शिव। विधि-उड़द पढ़कर रोगी पर मारे। छोड़ने का मंत्र-या खालिसा या मुसल्लिस या खल्लास खाजेबिन महतर लयास विधि युक्त ।

डािकनी शािकनी के उतारवा का मंत्र—ॐ नमो हनुमान जी याया कोई कोई डािकनी शािकनी यान २ कुरु स्वाहा।

विधि-प्रथम मंत्र को सिद्धि करले फिर उलटी चाकी का पिसा सतनजा जोगी की माता का पिसा तिसका पुतला वनावे दूसरा पुतला रोगी की माता के लंहगा की लामन का बनावे उसे तिली के सवा पा तेल में भिगोकर ताकू में पिरोवे रोगी पर सात बार फाइक जलावे सिर की चोर सों३ मंत्र पहके उड़द जलते पूतला पर मारता जाय सवा पा उड़द मंगा राख फिर सतनजा के पूतला को थाली में खड़ा करे थाली में पाणी भरे ताक डाकिणी जागे पाणी के बीच में रुकी हुई कर्नस के उस जलते पतला पर तेल पड़े तो डाकिनी की देही दहे जल्डी जल्दी तेल की बंद पड़े तो डाकिनी हाजिर हो रोगी का रोग कढ़ जाय परन्तु जब ऐसा काम करे तब यपना प्रबंध डाकिनी की चोट से करले देह रज्ञा का मंत्र यपने ऊपर दम करे। मसान जगावा का मनत्र-ॐ नमो त्राठ काठ की लाकड़ी मंज बनी का बान मुना मुदी बोले नहीं तो माया महाबीर की त्यान शब्द सांचा पिंड कांचा। विधि—पीवा की दारु एक सेर चंबेली का फूल एक लोबान की धूप छाड़ छनीला कप्रर कचरी इतर सुगंधि लेकर मसाणा में जाय बैठे ताल की धारा दे मसाणा के मुदें की देख ने धूप टीजे फूल बखेर जे दूर त्याकर मंत्र पढ़जे मंच की धार दीजे मसाणा जागे हाहा कार मचे सिद्धि हो इस ही।

जंत्र तंत्र मन्त्र तीनों के दूर करिवा को मन्त्र उल्रांत वेद पल्टंत काया उत्तर त्राव बच्चा गुरु ने

वेग सत्तनाम यादेस गुरु को।

विधि—चौराहा में पतासा धर शराब डाले मंत्र पढ़ के चला त्यावे त्यावश्यकता के समय चौराहा की ७ कांकरी २१ बार मंत्रि के ४ तो चारों दिशा में फेंके त्योर ३ त्यपने पास रखे जिस की देह में करतव करना हो उस की देह में एक दो कांकरी इस मंत्र से मारे।

रोजी मिले धन की वृद्धि होई का मंत्र-ॐनमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहनी सर्व कार्य करनी सम

विकल संकट हरणी भय मनोरथ प्रणीमम चिन्ता चूरणी ॐ नमी पद्मावती नमः स्वाहा। विधि-त्रिकाल एक २ माला जपतो धन की वृद्धि हो श्रोर २४ का एक मंत्र लिख के भूप दीव से पूजन कर के उसको सामने रख के मंत्र जेंपे तो शीव ही काय सिद्धि हो रोजी मिले। रोजी मिले धन बढ़े-ॐ नमो भगवती पद्य पद्या-वती ॐ ही ॐ श्री पूर्वाप दिचणाय पश्चिमाय उत्त-राय श्राम प्रय सर्वजन वश्यं कुरु २ स्वाहा । विधि-प्रातः काल बात करने से पहिले १०८ बार मंत्र पढ़के वारों कोणों में दशा २ बार मंत्र पढ़ के फ्रंके तो चारों दिशा से लाभ हो। ऋदि करन मन्त्र-ॐ पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लच्मी दायिनी बांछा भूत प्रेत निप्रहणी सर्वशत्रु संदाणी दुर्जन मोहनी ऋदि वृद्धि कुरु २ स्वाहा ॐ हीं श्री पद्मावत्येनमः। विधि-गुलाल गोरोचन छार छ्बीला कपूर कचरी इनकी चर्गा बराबर गोलियां करे १०८ शनि की रात तथा रिव दिन लाल वस्त्र पहर लाल कोथली

पर लाल पुष्प चढ़ाये १०८ बार नित्य करे मंत्र के साथ गोली श्राग्न पर धरे एक मास में लच्मी प्रसन्न हो फिर नित्य प्रति २१ गोली मंत्रि के श्राग्न पर चढ़ाय करे तो ऋदि सिद्ध हो सही। मन्त्र लच्मी—ॐ पद्मावती पद्म क्रशी बज्ञ बजां कुशी प्रत्यच भवंति भवंति। विधि—श्रद्ध रात्रि को मृत्तिका का दीपक बार के जौ पर धरे मृतिका की माला से १०८ मंत्र जप

२१ दिन में दर्शन पाने।

मन्त्र करालिनी सर्व कार्य सिद्ध करनी त्रों हूं करि कराल नीचं चां फर्।

विधि-एक पांत्र से खड़ा होकर १०८ **बार मंत्र** जप बकरी का मास नोग धर लाल फूल **बग़**वे छ: मास में देवी सिद्धि हो जो बर मांगे सोदे श्रोर सर्वदा प्रसन्न रहे।

मन्त्र कामारुया देवी-यों र्की नमः। योन्हां देवीं ज्ञात्या जापं समाचरेत् वर वस्त्री वता देवा चालियंत्रदशा।

कुवेर का मन्त्र धनदा-यज्ञाय कुवराय वे श्रव-

णाय धन धान्याधियतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापयस्त्राहा।

संकल्प-यस्यवर्ण रामात्तर मंत्रस्यविश्रवा स्रानः रहती द्वन्दः शिवनिधनोवरो देवता ममोपरि प्रसन्नार्थ जपे विनिः

न्यास-ॐयत्ताय श्रंगुष्टायभ्यांनमः कुवेराय तर्जनी भ्यांनमः जेश्र वर्णाय मध्यमाभ्यांनमः धन धान्याधि पत्ये श्रनामिका श्रभ्यांनमः धन धान्य समृद्धि में किनिष्ठ का भ्यांनमः दोही दापय स्वाहा करतला कर पृष्टा भ्यांनमः॥

षड्ग न्यास-यन्नाय हृद्याय नमः क्वेरायशिरसे नमः स्वाहा वैश्ववणायनमः शिरवाये वपर्धन धान्याथिपतये कव वायनमः हुंधनधान्य समृद्धि में नेवत्राय नमः वौषद् देहिदायम स्वाहा श्रस्त्राय नमाः पर्।

ध्यान-मतुवाम विमान वरस्यितं गरुड़ रघतीनिन धेमाव के शिनशैया इत्यादि विभूषितं वर भव दां धर्ज नम हुनिर।

अस्यपुरयररा-ल तमेकं तदशांरां जुहुया तिलै।

मन्सा सिद्धि करन मंत्र-त्रों यां यं स्वाहा ॥
विधि-इस मन्त्र को नित्यपति १ सहस्त्र बार जेपे
बह्म यं से रहे हलका भोजन करे धन बढ़े रोजी
मिलै सवा लच्च प्रयोग तदनन्तर दशांश होमादि करे॥
व्यापार द्वारा धन लाम का मन्त्र-त्रों हीं श्री
कीं श्री कीं क्लीं श्री लच्मी मम ग्रहे धन प्रयय
विध-प्रातः काल दंतधावन करके १०० बार अंत्र

जपै धन लाभ हो सत्य ३॥

उपद्रव नाशन मंत्र घंटा करिशी-श्रों घंटा कारिशी महांवीरी (देवदत) सर्व उपद्रव नाशन कुर

कुरु स्वाहा ।

विधि-पूर्वमुल बेठ धूप दीप नैवेद्य कर्पूर से पूजन करे ।३४०० वार मन्त्र का जाप करे फिर पश्चिम मुल हो के गूगर की एक सहस्त्र गोली मंत्र के व्यग्नि में डालें । इसी प्रकार ३दिन करें सर्वीपदव दूर हों ॥

त्र्रन्य मन्त्र–त्रों त्राक्ष्य।

विधि इस मन्त्र को अर्द्ध रात्रि के समय प्राकारा

के तले एकांत में खड़ा होके १२०० बार जपे स्त्री का ३ दिन में त्राकर्षण हो ॥ सहदेई कलप-ॐनमो भगवती मातंगी सर्व व्रत-श्वरी सर्व मन हरणी सर्व लोक वशी करणी सर्वसुख रंजनी महा माये लघु२ वश्यं कुरु२ खाहा । विधि-कृष्णाष्टमी का त्रत रखे सहदेई को न्योंतश को प्रभात जाय उखाड़ लावे ईशान दिशा में बैठ २३ वार मन्त्र पढ़के इसी प्रकार ६ रात्रि मन्त्र पढ़े १४ तक सिद्ध हो फिर सहदेई का चून करके जिसके माथे पर नाखे वश्य हो यथवा पान में खवावे वा गोरोचन मिलाके तिलक कर जिसे देखे वश्य हो। वा चूरन में मैनसिल मिलाय नेत्र में श्रांजे जिस पर दृष्टि डाले वश्य में हो चूरन की सिर में घालक रण में जाय जय हो। ऋतु समय वंध्या स्त्री ने चूरन खवावे तो गर्भ रहे। बालक के माब में बांधे तो श्रतीसार नाश ही यग्रह पीड़ा न हो सहदेई की जड़पल्ला में बांधे तो सर्व रोग मिटें। जड़ 9स में रख जिस को बोले वश्य में हो। विद्या मंत्र-ॐहीं श्री यहंबद २ बार वादिनी

भगवती सरस्वती ऐं नमः स्वाविद्या देहि मम हीं सरस्वती स्वाहाः।

विधि-ग्रहण में १४४ बार मन्त्र जपे फिर ३१ दिन में विधि यक्त त्रिकाल एक सौ श्राठ २ जाप करे श्रीर नित्य १ माला जपे तो दिन २ विद्या बढ़े ॥ पढ़ो हुई विद्या न भूले-ॐनमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी मम विद्या देहि भगवती हस वाहिनी समारू का बुद्धि देहि प्राज्ञादेहि २ विद्यां देहि २ परमेश्वरी सरस्वती स्वाहाः।

विधि-रविवार से २१ दिन १० वार पढ़े बहा चर्य से रहे एक बार भोजन करे तो जो पढ़े वो कंठ से भूले नहीं।

त्रान्य मनत्र-ॐनमोॐहीं श्रीं क्लीं वद २ वाग्वा दिनी बुद्धि वर्ष्डभों हीं नमः स्वाहाः।

विधि-ग्रहण में जाप करके नित्य १ माला जेंप तो विद्या बढ़े ॥

मनत्र उच्छिष्ट गरापित—ॐतां श्रीं हीं हुं हैं हैं

-यास-ॐत्रंगुष्टा भ्यांनमः श्रोंतर्जनीभ्यां नमः श्रीं

हींमच्यमाः भ्यांनमः श्रों हेंकनिष्ट का भ्यांनमः श्रों हु अनामिता भ्यांनमः त्रोंहः उच्छिष्टाय स्वााहाः करतल करपृष्ठाभ्यांनमः यों त्तां हूं दयायनमः यों चीं शिर से स्वाहा योंहीं शिर बाये वषर् योंहुं कवचा यहुं त्रोंहु ने क्वयाय बीषट् त्रोंही उच्छि ष्टाय स्वाहा अस्वाय फट्। विधि-तिथि वारोननत्त्रत्रं नोपवासो विधियते। नत्तत्रोम्दवं काष्टां कीयते ॥ विधि मुतभगा-यंयुष्ट प्रमाणा गगोश भूती कृत्या एकांत स्थानो यस्त्रीय नामोच्चारगां त्राप्रे उपवेश्य मंत्रे जिपत्वास्त्री त्राकृषण् भवति मध्यस्थापित्रष्टा विशति २८ बार जयेत राजा वश्य भवति प्रसन्न भवेत कृष्णाष्ट्रमी गीतारम्यः १४ पर्यंत १०८ मंत्र जिपत्वासिद्धिं भवति । इति ॥ स्वप्न में प्रश्नोत्तर मिलने का मनत्र-ॐनमो माणि भद्रा चेट काय मर्वार्थ सिद्धि कर जारम स्वप्ने दर्शनायं कुरु २ स्वाहा ।

विधि-कनेर का रक्त पुष्पला १०८ मंत्रि के सिर हाने रस सोवे ६ या ७ दिन इसी प्रकार करे होनहार हो सो स्वप्न में कह जाय। अन्य मन्त्र-ॐ स्वप्नावली किनी सिद्धि लोचनी स्वप्नेक कथत स्वभाव एक विश्रति बार जपे सिद्धि। तथा-ॐ नमो जायत्रि नेत्राय पिंग लाय महात्मने कमाय विष्णु मुख्याय स्वप्ताधिपतये नमः स्वप्ने कथयमेतथ्यं सर्वा कार्याय षोषतः क्रिया सिद्धि सविधास्यामि त्वत्यसावात गगोशवरे। विधि—एवं मत्रैः शिवपार्धिनदा कुर्यात् निराकुलः स्वप्नं हुच्छे निशिपातर्गु ह वे विनिवेदयत्। चोरी कादिवा का मन्त्र—श्रों नमो इन्द्र श्रीन मुख बंधु उसारा त्राग्नि मुख बंधु स्त्राहा। विधि—जिन पर शुवा हो उनके नाम लिख २१ बार मन्त्र पढ़ २ नामो पर दम करे फिर श्रग्नि में नाखे चोर का नाम न जलेगा। फिर मन्त्र को प्रथम रिवार से २१ दिन तक १४४ बार नित्य पढ़ यूगर धूनी दे मिठाई चड़ाय के सिद्ध कर लेवे। कटोरी चलावा का मनत्र-ॐ मलि मनत्र चलता चले सेत भयंकार चले पण नायक चले पिटर मादर चले कोगा की शक्ति चले जती हनुमंत की शक्ति चले क्यों बंद्या चले श्ररड़ती चले मरड़ती चले द्योरती चले की लाउ कीलती चले गाड़रय उखलती चले चिल २ हो भद्रनाम श्रृषीश्वर तोस्यों मस्तक ट्रेट धरणी चुवे श्री महा-देव की श्राज्ञा फुरे फिण्ड स्वाहाः।

विधि — यलिगांव को गिहली दीजे ऊपर कटोरी धरि जे उड़द और बांया पग कालो हीका हींटा दीजे १६८ मन्त्रजाप कर उड़दों को मंत्रि के कटोरी पर मारता जाये कटोरी चले मनोर्थ सिद्धि हो। इति॥

चोरी काहिवा के चावल-यों नमो काल में रू सेचरा में रू अंचरा में रू यादि में रूं जुगादि में रू थल में रू यवलावला सर्व जोता रण में रू एक गुगुल धूप धार में रू यायंत्रिपरा देवी ऋदि सिद्धि लेती याई चोर का मुख सोखत याई साह का मुख सोखंत याई देख्ं में रू जी तेरी शक्तिः विधि—प्रथम मन्त्र को सिद्धि करे फिर २७ बार चावल मन्त्रि के चत्रवावे। कटोरी चलावा का मन्त्र—ॐ नमो चक्रेश्वरी चक वेदीनी चक वेगेन शंख अमय स्वाहाः। विधि-प्रथम १०००० वार मंत्र सिद्धार्थ जपे फिर चावल १०८ बार मन्त्र कटोरी पर मारे तो चले। लड़िकनी सासरा में रहै रूठ कर न जाय ॐ नमो भोगराज भयंकर परिभूप उतइत धरइ जो २ दीखे मार करे तासो २ दीसें पाय परंता यों नमो ठः ठः स्वाहा । विधि—सांभर लोगा की १०८ कांकरी मंत्रि के दतो सासरा में छख सों रहे। कुश्ती जीतवा का मंत्र-ॐ नमो यादेश गुरु कों यंगा पहरूं भुजंगा पहरूं, पहरूं लोहासार याते क हाथ तो हुं पैर तो हूं मैं हनुमंत बीर उठ २ नाहरसिंह बीर तूजा उठ सोला सो सिंगार मेरी पीउ लगे मारी हनुमंत बीर लजावे तोहि पान सुगरी नारियल अपनी पूजा लेहू आप नासा बल मोहि पर देहु मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो॰। विधि-गेरू का चौका लगाय लुंगी का लंगोट बांच धूर दीप कर हनुमान जी की पूजा कर मंगल वार से ४० दिन तक नित्य १०८ मंत्र जपे मंगल

वार को पान सुपारी खोपरा भोग धरा करे नित्य लाडू सिद्धि हो फिर कुरती करे जब हनुमान जी की दंडवत् करिके ७ बार मंत्र को यपने अपर दम कर कुरती लड़े तो बेरी को पहाड़े। बैरी के जेर करिवा का मंत्र—ॐ नमो हनु-मंत बलबन्त माता यंजनी पुत्र हल हलंत यायो। चढ़ंत यायो गढ़ किल्ला वोरंत यायो लंका जाल वाल भस्म करि यायो ले। लांगू लंगूर ते लपराय सुमिरते पट कात्रो चन्द्री चन्द्रावर्ली भवानी मिल गावें मंगल चार जीते राम लच्मण हनुमान जी यायो जी तुम यायो । सात पान का बाड़ा चावत मस्तक सिन्दूर बढ़ाओं यायो मन्दोदरी के सिंहासन इलंता या यो यहां यायो हनुमान माया जागतें। नृसिंह माया यागे में कि किल्किलाय अपर हनुमंत गाजे दुर्जन को डार दुष्ट को मार संहार राजा। हमारे लत गुरु हम सत्त गुरु के वालक मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फरो मंत्र ईश्वरो वाचा !

विधि-प्रथम मंत्र के सिद्धार्थ १०००० मंत्र जपै ४१ या २१ दिनों में ७ पान का बीड़ा ७ लड़ू मंगल को भोग धरे अन्य वार १ बीड़ा ७ वतासा

नित्य विधि युक्ति धूप दीप नैवेद्य से हनुमान जी का पूजन करे यन्त में सिंदूर को सान के चढ़ावे तो सिद्धि हो।

विधि १-वैरी की मुरत लिखे के छाती में नाम क सिर पर ज्ता मारे सेवे हंसे बाबरा होवे।

विधि २-धरती में जहां तहां बीज लिख लिखे मंत्र पढ़के उस तो बैरी का सिर फूटै बुद्धि जाती रहे सत्य ३।

विधि ३—मोम का पूनला तसबीर के माफिक बनाके जहां २ बीज लिखा है पूनला में लिखे पूर्व को मुख कर बीज लिखे छाती पर बेरी का नाम लिखे। मुद्दें के हाड़ की कील छाती में ठोक पूनला कोम स्थन मूमि में गाढ़ मुद्दी के हाड़ की भस्मी से दके तो बेरी बाबला हो उठ भागे चलन से रुक जाय बीमार हो जब तक पूनला उखाड़ा न जाय हजारों आपित बेरी के सिर पर रहें। उखड़ने पर

च्यापत्ति टरे नहीं तो मर जाय चौर इस बात पर च्यान रखना चाहिये कि जो कुछ करे सो मन्त्र पढ़ कर करे लोहे की ४ कीला बैरी के घर की चारों दिशा में गाढ़े तो स्तम्भन होइ त्रीर जब पूतला पृथ्वी पर बनावे सो मोम का स्तंभन की कील गाढ़े तो खीर का भोजन हनुमान जी को भोग दे। मन्त्र ऋत्रपूरा -ॐनमो यन्नपूर्ण यन्न पूरे वृत पूरे गगोरा दवता पाणी पूरे बह्या विष्णु महेश तीनों देवता मेरी भिनत गुरु की शक्ति गुरु गौरखनाथ की वाचा फरे। विधि-सिद्धार्थ एक लाख मन्त्र जपे फिर बाह्मग्र को भोजन कराये तब जो सामग्री होइ उसमें यक्ती निकाल कर अन्नपूर्णा को भोग दे। और एक भाग कूवां में नारवके एक हाथ से जल का लोटा भर लावे फिर दीपक जलाके कोटा में अन्नपूर्णा और वरुण दोनों का प्रजन करके एक माला मनत्र की जप के ब्राह्मण भोजन करावे। गाल में घटि न बावे। मन्त्र कार्त वीर्य-श्री गगोशाय नमः कार्त वीर्य खल हे पी कतवीर्य भूतो बली सहस्त्र बाहुः शत्र औं

रक्त वासा धनुर्धरा ॥१॥ रक्त गंधो रक्त माल्यो राजा स्मर्तुर भी वृद्धः । दादशैतानि नामानि कार्त्तवीर्य स्ययः पठेत ॥२॥ श्रनष्ट द्रव्यतातस्य नष्टस्यपुनरायनः । संपद्स्तस्य जायंते जनास्यस्य बसे सदा ॥३॥ इति कार्त्तवीर्य द्वादश नामानि ॥ विधि-जिसका धन चोरी डांड़ द्वारा नब्ट हुत्राहो सो कार्त्तवीर्य के इन बारह नामो को २१ बार नित्य पढ़े तो गया धन त्राजाय त्रौर पढ़ने वाले का माल नष्ट न हो। प्रतिदिन धन की वृद्धि हो और लोग उसके वशं हो जाय। इसलिय इन नामों को नित्य २१ बार पढ़ना चाहिये॥ रुद्र मंत्र-ॐ नमो भगवते रुदायहुं फर् स्वाहा। विधि—धतूरा वृत कसूम तीनों को मिलाकर १० सहस्त्र होम करे। रुद्र प्रसन्त हो बर दे तो १ लज्ञ होम करे निःसन्देह वर मिले सत्य ३॥ मंत्र भगवती—ॐ नमो भगवती को रक्त पींठ नमः इस मन्त्र को रक्त वस्त्र पर एक सहस्त्र वार जपै दिन सात मध्ये हृदयस्य लगतो भवंति। मंत्र कर्रा पिशाचिनी—त्रों हं हन २ साहा

प्रगट हो कि सब मंत्र महादव जी ने कील दिये हैं जब मंत्र का उत्कीलन किया जाय तब मंत्र सिद्धि हो इस लिए उसकी विधि भी लिखी जाती है जो लोग इसके ऊपर अमल करेंगे उनका मंत्र सिद्धि होगा। इस मंत्र को जपतो कर्ण पिशाचिनी सिद्धि होइ।

मंत्र उत्कीलन की विधि मृत डामर से लिखी जाती है पहली विधि—जिस मंत्र को जिये उसे भोजपत्र अध्य गन्य से १०८ वार धूप दीप नैवेद्य सों पूजन करके ब्रह्म भोज करावे फिर ताम्रपत्र में पानी भरके भोजपत्र के मन्त्र को ढालता जाय अथवा नदी की धारा में डाले तो उत्कीलन हो जाय।

अप्रिट गांध की वस्तु—गोरोचन १,कपूर २, हाथी का मद ३, चगर ४, कस्त्री ४, केशर ६, रक्त चंदन ७, रवेत चंदन ८, इति।

दूसरी विधि—इण्टरेप की मृतिका की प्रतिमा बनावे पुरुषाकर उसकी गाम प्रतिष्ठा करे फिर भोज पत्र पर १ मन्त्र शुभ तिथि शुभ घड़ी में लिखकर प्रतिमा की द्वाती में लगावे उसका १ महीना तक धृप दोप नैवेद्य से प्रजन कर। फिर गुरु से त्राज्ञा ले मन्त्र को जप प्रतिमा को नदी में नहावे ब्रह्म भोज करावे फिर मंत्र का जाप करे सिद्ध होवे।

तीसरी विधि १० संस्कार नम १ जीवन २ ताड़न ३ बोधन ४ त्रव शेष ४ विमलीकरण ६ व्याप्यावन ७ तर्पण ६ वीपन ६ चौर मोपन १०। प्रथम संस्कार—मात्रा वर्ण का पुर लगाय मंत्र को जप १०८ उदाहरण मन्त्र। चौं नमो नारायणाय चौर १६ स्वरों में ८ जोड़ हैं च चा इ ई से चौं चः तक एक २ जोड़ का पुर इस प्रकार लगावे चौं नमो नारायणाय चौं इसी प्रकार चाठों जोड़ का पुर लगावर पढ़ै।

दूसरा संस्कार—मंत्र में प्रवाण का पुर देकर

तीसरा संस्कार—मंत्रके यत्तर भोजपत्र पर लिखकर चंदन घी में कपूर मेल कर पानी तैयार करे। फूल लेकर वायु से जल को मंत्र पर १०८ बार छिड़के। चौथा संस्कार—ताय पत्र पर मन्त्र को लिखे मंत्र

के जितने यत्तर हों उतने कनेर के पुष्प लेके हवन करे इस मंत्र से श्रों फट् श्रर्थात् १०८ बार इस मंत्र से फूलों को मंत्र पर लगावे बोंधन हो जाय। पांचवाँ संस्कार-मंत्र के जितने श्रवर हों उतने पीपल के पत्ते ले ताम्र पत्र पर मंत्र लिख कर सब पत्तों को इकट्ठा कर उनसे जल ले मूल मंत्र पर चढ़ावे।

छटा संस्कार-मन ही मन में मंत्र का च्यान कर १०८ बार हुंफर् कहे।

सातवां संस्कार-प्रणव त्रौर त्राकाश बीज त्रौर श्राग्नि बीज तीनों बीजों पर गर्म जल को कुशा से मत्येक अज्ञर पर जो तामा पत्र पर हैं चढ़ावे। श्राठवाँ संस्कार-ताम पत्र पर मंत्र लिख कर १०८ बार मुल मंत्र से तर्पण करे। नवाँ संस्कार-प्रणव माया बीज लच्मी बीज तीनों का संपुर मंत्र से लगाकर १०८ बार जपे। दसवाँ संस्कार गीपन-मंत्र को इस प्रकार जपे जो कोई न जाने यही गोपन है। इसी प्रकार १०८ बार करे तो मन्त्र का चमत्कार

बहुत शीघ दृष्टि यावे।

मन्त्र बद्रक-ॐ हीं बद्रकाय चष्टद्धारणाय कुरु कर बदकाय हीं स्वाहा।

न्यासः - यों हीं यगुष्टाम्या नमः यों हीं तर्जनी भ्यां स्वाहा । त्रोंहीं मध्यमाभियां वषट् त्रों हैं त्रना-मिकाभ्यां वौषट् यों हीं कनिष्ट काभ्यां हुम यों हुं: करतल करप्ट ष्टाभ्यां फाट् श्रों ह्रां हृदयाय नमः यों हीं शिरसे स्वाहा यों हीं कब चाय हुं यों हूं नेत्र त्रायाय पौषट् त्रों हों कव चाय हुं त्रों हः स्त्रायफर।

ध्यान-कर कलित कपालः कुंडली दंड पाणिस्त-रुणतिमिरनी लो व्याल यज्ञोपवीतः कृत समय सपर्या विध्नविच्छेद हेतु जयति बदुक नायुः सिद्धिदः साध का नाम।

विधि-सिंदूर का चौका देकर उसमें त्रिकोगा यंत्र बनावे, यंत्र में हीं के ऊपर दीपक धरे संकल्प न्यास ध्यान करके त्रावहादि शोड़प प्रकार से पूजन करे यंत्र के चौर पास तेल के पके उड़द के बड़े रख उनके पास दही उसके पास गुड़ धरे श्रीर थोड़ी



गुड़ मिलाके रखे बड़कं के भोग ४ हैं। बड़े १ दही २, गुड़ ३, शराब ४, छोटी मछली श्रिम्न की भुनी हुई नित्य प्रति १ सहस्त्र मंत्र जग १०० श्राहुति देकर छत शहद की ११ दिन पहिले प्रयोग में कार्य सिद्धि हो, दूसरे यातीसरे प्रयोग में कैंसा ही कठिन मनोरथ हो निःसन्देह प्ररा हो, इति बदुक मंत्र विधि।

मन्त्र सरस्वती-श्रों हीं हीं श्रों सरस्तरों नमः विधि-सिद्धार्थ दस सहस्त्र मंत्र जपके हवन करे फिर गाय का घृत १ सेर बकरी के १ सेर दूध में डाल क एक एक टक सहजना की जड़ सैंधा नभक धावद्य के फूल श्रोर लोध उसमें मिलाकर नर्म श्राग पर चढ़ावे दूध श्रीर दवा जल जाय तब घृत को उतार धरे मंत्र से विधि पूर्वक सेवन करे तो गू'गा पन गिनगिना पन, बकाई खाय तो जाते रहें। श्रीर खुद्धि इतनी बढ़ें जो एक सहस्त्र श्लोक नित्य कंड याद करे कदाचित छत न बना सके तो माल कंगनी का तेल खाय। इतिः

जुबॉब-दी को सर्वोपार सिद्ध मंत्र बंगलामुखी संकलप-ॐ त्रस्य श्री बंगला मुखी महामाया मंत्र स्यनारद ऋषिः त्रमुष्टुप छन्दः श्री बंगलामुखी देबी लंबी जंही शक्ति कीलकं भाटि-तिमम रात्रूणानाशार्षे जपे निवियोयः। ऋथन्यास—यों ल्हां यंगुष्ठाभ्यानमः यों हीं तर्ज-नीम्यांनमः वौषर् त्रों रहें कनिष्ट का भ्यांनमः त्रों इः करतल करपृष्टाभ्यां फट त्रों ल्हाह दयाय नमः त्रों रहीं शिर से स्वाहा। त्रों रहूं शिखाये वषट् यों रहें कब चायहुं योंरही नेव वयाय वौषट योंरहा ग्रस्त्राय फर। त्र्रथध्यानम - वादी मुकतिरंकतिचितिपतिर्थेश्वानरः शीतितकोधी शान्यति दुर्जनः स्वजनितिणिप्रानुगः खंजति गर्वी खर्वतिसर्व विज्जड्यतित्वन् मंत्र नायंत्रिते

श्रीनित्ये वंगला मुखी प्रतिदिनंक त्या एितुभ्यंनमः । मन्त्री—श्रों वहीं वंगला मुखी सर्वदृष्टानांवाचां मुखंपदंस्तंमय जिव्हां की लय बुद्धि विनाशय वहीं श्रों स्वाहा ।

विधि-यह मंत्र बेरी के चुप करने और उसकी बुद्धि विगाइन में और चलते बैरी को रोक रखने में सर्वीपर है और जो हाकिम या अफसर गाली देकर बोलें, उनके मुख वन्द करने को इकका है। कवल मंत्र को ७ बार पढ़ कर हाकिम या बैरी की तरफ फूंक देना चाहिये। परन्तु प्रथम मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिये। ४१ दिन में सवा लच मंत्र जपै, मंत्र का पूजन यावाहनादि पोड़श पकार से करें और हल्दी का चौका लगाकर पीले पुष्प चढ़ावे केशर से पूजन कर पीले यत्तर चढ़ावें। पीले लाइ का भोग धरे पीताम्बर पहन कर पीला यासन बिद्यांकर उस पर बैठ कर दीपक घृत से भर एक थाली में हल्दी सट् कर कोगा यंत्र बनावे, मध्य में हीं लिखकर इहीं को गों में यों लिखे उसका प्रजन करे सबा लच्च का एक ही प्रयोग न हो सक तो ३६ दिनों में ३६ हजार मंत्र जप ददांश होम तर्पण बाह्मण भोजन करावे तो मन्त्र अपना चम-त्कार दिखावे परन्तु प्ररा प्रयोग सवा लच्च का है। मंत्र बड़ा चमत्कारी है और परीचण है। सत्य ३।

## षटकोण यंत्र



दूसरा यंत्र अष्टदल है, बहुधा पंडितों से मिलता है त्यौर उसके प्रजन की विधि भी पंडित बता सकता है। जब इस मंत्र का प्रजन किया जाय तो इस यंत्र पर दीपक धरा जाय जो कि इस यंत्र का पूजन सुगम है। श्रीर सब कर सकता है। इसलिये यही लिखा गया है। मंत्र जवाल मुखी-श्री गगोशाय नमः श्रों हीं श्री क्लीं सिंहेश्वरी ज्वालामुखी ज भनी संथिभनी मोहनी वशीकरणी पर मन शोभिनी सर्व शत्रु निवारणी यों यां कों हीं चाहि २ यत्तो भय २ सर्व जनं यमुकं मम वश्यं कुरु कुरु स्वाहां।

विधि-प्रथम सिद्धार्थ २४०० मन्त्रजप एक सहस्त्र याहुति दे दो बाह्यणों को भोजन करावे फिर नित्य १०८ मंत्र जपै काम पड़ें। जब तीन अथवा सात दिन मंत्र जेंपे यर्द्ध रात्रिके समय एक पांव से खड़ा होके त्राकाश के तले. निःसन्देह कार्य सिद्धि हो। महालदमी मंत्र-श्री गगोशाय नमः यों हीं श्री क्लीं महा लच्मी श्री पदमा वत्ये नमः महालच्मी महाकाली महादेवी महेश्वरी महा मूर्ति महा माया महा धर्म श्वरी याहि १ मुक्ता माला धरा माया महामेधा महोदरी महा जननी जगन्माता महा मुद्यो-तिनी यहिं। २।

विधि-एष पोडप नामानि स्नात्वाशुचिर्ज पेन्नरः लाभंधनोयशो पुत्रं महालद्भये नमोस्तुतेः इति महा लच्मी स्तोत्र सं०।

सिद्ध मंत्र महालदमी-श्री शुक्ले महा शुक्ले

कमल दल निवासे श्री महालच्मी नमी नमः लच्मी माई सत्त की सवाई यायो चेतो करो भलाई ना करो तो सात समुद्रों की दुहाई ऋदि सिद्धि खगे तो नौ नाथ चौरासी सिद्धों की दुहाई। विधि-दुकानदार दुकान खोले तब महादेव के थड़े यथीत दुकान की गदी पर देउके इस मंत्र की प्रथम एक माला जपले किर लैन देन करे तो लाभ हो. धन की वृद्धि हो।

कर्ज उतारिवा का सिद्धि स्तोत्र मंत्र संकल्प—श्रों यस्य श्री मंगल स्तोत्र मत्रस्य विरु-पाच्चकृषि । रचुष्टुप छन्दः ऋगा हर्ता स्कन्दो देवता धन प्रदो मंगलाधि देवतामं बीजं गंशक्ति लं कीलकं ममा भीष्ट सिद्धयर्थे जपेविनी योगः।

ध्यान-रक्त माल्यांवर धरो शक्ति शूल गदाधरः चतुर्भं जो वृष गमो वर दश्च धरा सुतः।१। देहोहि भगवान् भौमः काल कान्त हर प्रभो त्वयिसर्व मिदं प्रोक्तं त्रैलोक्य सचराचरः।

मंत्र-यों कीं कीं कांस मंगलाय नमः नमामि मंगलो मूमिपुत्रश्च ऋण हर्ता धन प्रदः स्थिरासनो

महा काय सर्व कर्मा वरोधकः लोहितो लोहि ताच-रच सामगाना कृपा करः धरात्मजः कुजो भौमो भृतिदो भूमिनन्दनः यंगार को यमश्चेव सर्व रोगा-पहारकः वृष्टि कर्तापहर्ताच सर्व काम फलप्रदः इति एक विशति मंगल नामानि।

विधि-ताम पत्र पर त्रिकोगा यंत्र मंगल का लिख बनवा के लाल चन्द्रन लाल फूल कनेर से यंत्र का पूजन करे फिर २१ नामों को २१ बार जपे प्रत्येक नाम पर इस प्रकार मंत्र का संपुट लगावे:-त्रों कां कीं कोंसः मंगलाय नम त्रों कां कीं कोंसः। जुदे जुदे २१ नाम। मंगलाय १ भूमि पुत्राय २ ऋण हर्नाय ३ धन प्रदान ४ स्थि रास नाय प्र महा कायाय ६ सर्व कर्भी वरोध काय ७ लोहिताय = लोहिताचाय १ साम गानां कृपा कराय १० धरात्मजाय ११ कुजाय १२ भोभाय १३ सृतिदाय १४ भूमिनन्दनाय १४ यंगार काम १६ यमाय १७ सर्व रोगाय हार काय १८ वृष्टि कराय १६ तापहत्तीय २० सर्व काम फल पदाय २१ इन नामों को यंत में नमः लगाकर बीज मंत्र को यादि यंत

में लगाके २१ नामों को २१ बार जपे मंत्र आपके पीछे खैर की लकड़ी से बाई चोर ३ लकीर खींच कर इस मंत्र को दुख दुर्भाग्य नाशाय धन सन्तान हे तवे कतरे खात्रय वामे वाम पाद तले नुतः पढ़के बाएं पांत्र से मिटा दे और नामों जाप के बाद एक माला गायत्री की जपे यों यंगार काय विद्यहे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात् फिर रेखा मिटाने के पीछे यह ध्यान पढ़के हाथ जोड़े ध्यान अस्टेज मरुणवर्णी रक्त माल्या वरांगं क नक २ माला ललित कमभ्यांविश्रतं शक्ति शूले भजति धरिण सूनूं मंग लं मंगला नां फिर अर्थ देकर यूजा समाप्ति करे।

त्रप्रच मंत्र-मूमि पुत्र महातेज स्तादोभ्दविप नाकिनः धनार्थीत्वां प्रयत्नेस्मिन प्रहाशार्धनमो स्तुते इति मंगल पुता विधि समाप्तम् शुभम्।

सुसलभानी मंत्र प्रथम ६ कुफल का वृताँत-जो कोई इन इः कुपनों को कागज पर लिखकर हाथ में वांघे, मून, प्रेत, जिन्न, शैतान, सांप, विन्छू, वावरे कूकर का विष मसाणादि दोष का

भत्र न हो कब्टित स्त्री को मिठाई पर ७ बार पढ़ कर दे तो शीव ही खल्लास हो, किसी का पुत्र या सेत्रक या बांदी भाग जाय तो ७ कांकर पर ७ बार इहों कुफल पढ़के इतिन में डारे तो उसी समय किर कर घर चना यावे, यौर किसी का घोड़ा ऊंट बैल यादि जाता रहा हो तो पानी पर ७ बार पढ़के नदी अथवा कुयां में डाले तो ४ दिन के भीतर गई हुई वस्तु या जावे, किसी को मिरगी याती हो या बावला हो गया हो तो ७ बार उसके कान में उच्च राब्द से सुनावे अच्छा हो, और जो कोई पढ़कर भूल जावे उसको धोकर ७ दिन विलावे तो फिर नहीं भूले, पढ़ै सो कंड याद हो। इतिः।

पहला कुफल-बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मि-व्लाहिस्समीईल बसीरिव्लजी लैसा कमिस्लेही शई-इन हुवा बेकुल्ले राईइन हकीम विरहमतेका या चारहमर्राहिमीन, सल्लल्ला हो चला मुहम्मदिन व यला यालेही व यस्हावेही यजमईन। दूसरा कुफल-बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मि-

ल्लाहिलखालेकिल अर्जीमल्लजी लैसा कमिस्लेही शईइन व हुवल फत्ताहुल अलीम विरहमतेका या अरहमरीहिमीन।

तीसराकुफल-विस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विस्मिल्लाहिरसमीइल्लजी लैसा किमस्लेही शईइन हुवल गनी इलकदीरो विरहमतेका या अरहमरीहिमीन। चौथा कुफल-विस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विस्मिल्लाहिर्समीइल अलीमिटलजी लैसा किमस्लेही शई-इन व हुवल अजीजिल करीम विरहमते काया अरहमरीहिमीन।

पाँचवाँ कुफल-विस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विस्मि-ल्लाहिस्समीइल अलीमिल्लजी लैसा कमिस्लेही शईइन व हुवल अलीमिल खबीर विरह्मतेका या अरहमरीहिमीन।

छठा कुफल-बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिर्मिल्लाहिल यजाजिर्रहीमिल्लजी लैसा किमस्लेही शई-इन व हुवल यजीजल गफ्र वल्लाहो खैरुन हाफेजाव हुवा अरहमरीहिमीन।

फारसी में २८ ऋज़र हैं-इनके सिद्ध करने से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य इनको सिद्ध करना चाहें। प्रथम ४१ दिन तक सब यनरों को नित्य प्रति एक सहस्त्र बार पढ़े और यंत्र को सामने सफेद कपड़े पर रख दीपक धर कर लोबान याग्नि पर खेवे। यंत्र पर सुगंधित पुष्प इत्र मिठाई चढ़ाके पढ़ने को त्रारम्भ करे और यंत्र पर हाँ छेट रख एक बार कहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर ११ दहद पढ़े।

दरुद—ग्रल्लाहुम्मा सल्ले ग्रला मुहम्मदिन व ग्रला ग्रालेही मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। फिर इन ग्रचरों को हजार बार पढ़ें:—ग्रलिफ वे ते से जीम है खे दाल जाल रे जे सीन शीन स्वाद द्वाद तोय जोय एन गैन फे काफ काफ लाम भीम नून वाव हे ये।

इन श्रचरों को पढ़ ११ बार ऊपर लिखी दरुद पढ़े फिर एक बार यह श्रजमत पढ़े:—बिस्मिल्लाहिर्रह-मानिर्रहीम श्रन्लाहुम्मा इन्नी श्रसश्रलीका बिहक्क इस्माईकल व सिफातिकल उलया या रज्जाको या समीश्रो श्रनतकदोहाजतो श्रकसमतो श्रलैयकुम या श्रययोहल मलायकतिल मविकलत श्रन्हाजिल हुरु फ़ित्तामाति ताहिरात या दरदाईलो या किका-ईलो विहमके सईयदि कुमूबा यमीनिकुम यल यजीमत नहायू सो मंग यूसोइन्नमा यमरूह इजा

श्रारादा शेयन श्रान्यक् लोलह कुनन यफ कुनफ सुबहान ल्लजी वे यहिंहन कुतो कुल्लश श्राह्म श्रां है तुर्जऊन ४१ दिन उपरान्त २८ श्रादि श्रां को नित्य प्रति २८ बार पढ़ लिया करे श्रादि श्रां में पांच २ बार दरूद पढ़ा करे श्रोर जब किसी कार्य प्रीति या बेर श्रादि का प्रयोग किया चाहे तो यन्त्र लिख के उसके तले श्रपना मनोर्थ लिखे फिर बत्ती बनाके दीपक में जनाये तो ७ दिन में सिद्ध हो

जो मनुष्य इन सब श्रवरों को जकात दिया चाहे तो प्रथम चलिफ को इस प्रकार चस्सलाम चलेकुम या इस्राफील बहक्क या अलिफ या अल्ला हो पहे नौ चन्दी जुमेरात को ११ बार निसाब को १००१ बार जकात अर्थात् इच्ट की सिद्धि को ३०१ बार यसर यर्थात् होम को २४० बार निफूल यर्थात् तपस्या को १०१ बार दौरे गोल अर्थात् मार्जन को ४२ कर बस ब्रह्म मोज को १९९८ बार पहे चौर चंत में ग्यारह २ बार दरूद पढ़े फिर कार्य की सिद्धि को बुद्ध से मंगल तक नित्य १०१ बार श्रीर प्रति दिन ४१ बार निसाव को ४० बार जवात को २४ बार और श्रमर को १३ बार फल को १४ बार बज्ल को सम्पूर्ण १४४ बार पहे चौर १०१ मतलब को पढ़े और उचित दो यह है कि इन २८ ऋत्रों में से प्रत्येक को ४४४४ बार एक २ दिन पढ़े ऐसे २८ दिन में अमलया प्रयोग को प्रा करे त्रीर इस बात भी ध्यान रक्खे कि प्रत्येक श्रद्धार के एक मविकल और एक नाम खुदा का मिलाकर ३ रीति से पढ़ते हैं। जैसे यन्तर यलिफ का मविकल इस्त्राफील श्रीर नाम खुदा श्रालिफ पर श्रव्लाह है इनको मिलाकर नीचे लिखी ३ रीतियों में से जिसमें चित्त लगे उसको पढ़े रीति यह हैं।

पहली रीति-श्रलिफ या श्रव्लाह या इसाफील। दूसरी रीति-या इसाफील बहक्क या श्रलिफ या श्रव्ला हो।

तीसरी रीति—या सलाम अलेकम या इस्राफील बहक्क या अलिफ या अल्ला हो। २८ दिन पीछे सब अत्तरों को नित्य प्रति २८ बार या ३ बार या १ बार पढ़ लिया करे कभी नागा न हो तो अपल कासर बना रहे।

न्यारे २ अवरों के गुरा और जाप और विधि का वृत्तान्त

त्रालिफ के पढ़ने की विधि—जो मनुष्य धन की वृद्धि चाहे सो स्पर्योदय पहिले एक बार पूरी बिस्मिल्लाह पढ़के ११ बार दरूद पढ़े १४१ बार निसाव श्रादि को इस प्रकार पढ़े।

या इस्राफील बहक्क या त्रालिफ या त्रल्ला हो।

फिर एक हजार बार या श्रालफ पहें। परन्तु हर सैकड़े के बाद १० बार पहें श्राजिनो या इस्नाफील बहक्क या श्रालफ या श्रल्ला होको १६ बार पहें श्रस्सलाम श्रलेंकुम या इस्नाफील बहक्क या श्रालिफि या श्रवल्ला हो बिस्मिल्लाह श्रलाखेर सिल कही मुहन्म दिन व श्राल ही श्रजमईल ॥ इसी प्रकार हजार बार नित्य पहें तो थोड़े ही दिन में धन की वृद्धि हो श्रोर इस यंत्र का प्रजन करे पढ़ने के समय यंत्र पर श्रपनी दृष्टि राखे या इसा-

| K. S. In. S. It. | या अध्वाह | याअस्त्राह | या असाह | The state of the s |
|------------------|-----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| या जिलाई ल       | 20        | F. Po      | 38      | याह्माफ़ील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| या जिब्राईल      | 35        | الا<br>22  | 3       | या उसाफील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| या जिन्नाईल      | 20        | 36         | 26      | या इस्ताफील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 235              | याअत्मिप  | या अतिफ    | या अतिफ | गाउँहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

फील बहुनक या ज्यलिफ या जल्ला हो मुक्ते धन

त्रीर दौलत दे या बुहुह। विधि-१००० त्रालिफ इस प्रकार (१) लिखके गोली बांध दर्या में बहाबे कार्य सिद्ध हो।

बेके पढ़ने की विधि

मंत्र-याजिबो या जिनाईल बहक्क या बासितो। विधि—स्योदिय पहले एक यंत्र लिखनाभि समान जल में ३३३३ बार मंत्र पढ़े तो ७२ दिन में मंत्र सिद्ध हो रोजी गैब से प्राप्ति हो ७२ दिन में नहा-चर्य से रहे पृथ्वी में सोबे जल से निकल स्वच्छ स्थान में जल।

|          | \$50 |    |    |  |  |
|----------|------|----|----|--|--|
| यंत्र :— | 59   | ४ट | E  |  |  |
| 14       | १२   | २४ | 38 |  |  |
| 151      | ४२   |    | 30 |  |  |

घट त्यागे यंत्र को सफेद वस्त्र पर रख दीपक लोबान खेवे त्योर सुगंधि के पुष्प इस मिठाई यंत्र पर चढ़ा के ७००० केवल या वासितो पड़े तो ७२ दिन बाद गैय से ७२ टके चलन बाजार नित्य मिलें यंत्र के यादि यन्त में ग्यारह २द्रूद पढ़े यौर याज के यंत्र को दूसरे दिन याटे में गोली बनाय बूरा में खाय दरिया में बहावे। तेके पढ़ने की विधि—या जाईल बहक्क या ते या तब्बावो।। बड़ाई मिलवे को नित्य पढ़े।

| Home | 69  | ೭೯. |     |  |
|------|-----|-----|-----|--|
| 2    | 55  | 328 | 8   |  |
| 322  | 2   | .9  | 55  |  |
| 3    | 356 | 3   | E   |  |
| 20   | A   | 8   | 350 |  |

तेके पढ़ने की विधि-या मीकाईल बहकक या से या साबितो। इस मन्त्र को नित्य १०३ बार पढ़े तो किसी का मुहताज न हो।

जीमके पढ़ने की विधि—या किलकाईल बहकक या जीम या जब्बादी। इस मंत्र को ७ रात्रि तक नित्य तीन हजार बार पढ़े तो पैगम्बर साहब को स्वप्न में देखे केवल १ सहस्त्र कांसी की थाली पर लिखकर मीठे जल सों धोके नामई एउष को पिलावे तो उसका कामदेव जाग उठे।

हेके लिखने की विधि-या तनका फील बहक्क या हे याहमी दो। इस मंत्र को ६२ बार नित्य पढ़े तो बैरी जाता रहे।

खेके लिखने की विधि-या महकाईल बहक्क या वे याच लिको सोने के समय आकाश के तले खड़ा होकर ऋर्ष रात्रि के समय १००० हजार बार पढ़े और गये हुए मनुष्य की तरफ फूक मारे तो चलती यावे यौर ६०० से लिख के तकिया तले रख सोवे तो गये हुए मनुष्य को स्वप्न में देखे सब हाल मालूम करे यन्त में (या खलीरो) बढ़ाले तो अधिक हाल मालूम हो।

दाल का मंत्र-या दरदाईल बहक्क या दाल या दैयानो । सूर्योदय पहले एक सहस्र बार मंत्र पढ़े तो रोजी मिले धन की बृद्धि हो और उसी समय-७० बार पहुके बैरी के घर की चोर फूंक दे तो बेग खराम हो।

जाल का मंत्र-या जहराईल बहक्क या लाल

या जुल जलाल बलइकाम। हाकिम की मिहर्बानी या धन की वृद्धि को प्रातःकाल ११०० बार पहें श्रीर ७०० बार मिठाई पर दम करके जिसको खिलावे तो वश हो।

रे का मंत्र-या ग्रसवा कील बहक्क या रे या रहीम।

विधि-पृथ्वी का धन प्राप्त होने को प्रतिदिन प्रातः काल एक सहस्त्र बार पढ़ा करे और श्वेत सुर्ग के कान में ८०० बार (यारे) इस प्रकार कहे और छोड़ दे जहां धन गढ़ा हों चौंच मारे और ६०० रे मृत्तिका की कोरी रकाबी में लिखकर उन पर लीण विद्या कर रख दे जिसमें यत्तर दीखे नहीं फिर सिरहाने धर कर सो जाय तो स्वप्न में धन की बौर दृष्टि यावे यथवा ८०० के कागज पर लिखके उस कागज को अपने कान में रखे तो एक घड़ी उपरोत काढ़ के कांसी की थाली या कलई दार रकाबी में रख कर ऊपर लौगा बिछावे जिससे यत्तर दक जायं फिर उसको यपने सिर के तले रखकर ८०० बार मंत्र पढ़कर सो जाय तो स्वप्न

में धरा हुआ धन हिंह आवे।

जे के लिखने का मंत्र-या सरफाईल बहनक या जो या जाकियों।

विधि-वैरी का भय दूर करने को ४०० बार पढ़ा करे।

शीन का मन्त्र—या हमरा कील बहक्क या सीन समीत्रो।

विधि-दोपहर के दो बजे पर पढ़ा करे तो श्रनु-भव हो।

शीन का मन्त्र—या इजराईल बहक्क या शीन या शहीदो।

विधि-वैरी की जीभ बन्द करिबे को ४० कागज के डकड़ों पर ४० शीन लिखकर ४० रोटी की तह में रखके पकावे एक २ रोटी कूकरा को खिलावें तो बैरी का मुख बन्द हो और ३०० बार मंत्र पढ़के सो रहै तो गर्भवती स्त्री के पेट का हाल मालूम हो जाय कि बेटा है या बेटी!

स्वाद का मन्त्र-या अजमाईल बहबक या स्वाद

विधि—८०० बार नित्य पढ़ै पानी का मटका त्रागे रख उस पर दृष्टि रखे ४० दिन में बैरी मित्र हो जाय त्रीर मारग चलता ४०० बार पढ़ै तो हार न ब्यापे।

ज्वाद का मन्त्र—या इतराइल बहक्क या ज्वाद या जारों।

विधि-नित्य एक सहस्त्र बार पढ़े तो दिल की सुस्नी जाती रहे चौर हजार बार बेरी पर दम करें तो उसकी जुनां बंद हो।

तोय का मनत्र—या इस्माईल बहक्क या तोय या ताहिरो।

विधि-किसी मंत्र 'के सिद्ध करने को १ तोय लिखके गोली बांध दर्या में बहावे श्रोर उन पर ७०० बार दम करे तो ७ दिन में कार्य सिद्धि हो श्रोर बसीकरन को ७०० लिखके उनके तले लिखे या इस्माईल श्रमुका को श्रमुका के वश्य करो बहक्क या तोय या सिहरों फिर उसका फलीता बनाय सुगंधि के तेल में जलावे श्रोर इत्र पुष्प दीपक श्रागे रख लोबान खेबे ऐसे १ दिन करे तो वह मनुष्य या स्त्री वश्य हो परन्तु दीपक का मुख माशूक के घर की श्रोर रखे।

जोय का मन्त्र—या लोजाईलं बहक्क या जोय या जाहिरो।

विधि-वैरा का भय हो तो प्रातःकाल ४० वार नित्य पढ़े १ दिन में भय जाता रहे।

एन का मनत्र-या लोगाईल बहक्क या ऐन, या श्रजीमो ।

विधि-७ एन कस्तूरी केशरा से लिखक उन पर ७० बार मंत्र फूंक जिसे मिटाई में खिलावे या पानी में घोल कर पिलावे तो वो आज्ञाकारी हो जावें।

मैन का मन्त्र-या लौखाईल वहक्क या गैन या गुफ्रो।

विधि-७० गहुवा पर लिख उन पर १२८६ बार मंत्र दम करे बेरी के घर में गाढ़े तो बेरी का घर गिर पड़े और बेरी का नाम मिटै।

फे का मंत्र-या सरहमा कील बहक्क या फे या फता हो।

विधि-एक सहस्त्र लिख उसके तले जिसको वश किया चाहे उसका और उसकी मां का नाम और अपना और अपनी मां का नाम लिखे इसी प्रकार या सरहना कील अमुका अमुकी का वेटा मुफ यमुका यमुकी के बेटे के वश हो बहक्क या फे या फत्ता हो फिर उस काफलीता बनाके जलावे इस पुष्फ की मिठाई चढ़ावे १०८ बार मंत्र को पढ़े इस प्रकार करे तो हजार कोस से आकर हाजिर हो श्रीर मंगलवार को एक सांस में ८० के मनुष्य की खोपरी पर लिखके बैरी के घर की नीव में गाढ़े तो उस घर में नित नई त्रापत्ति बनी रहै। काफ का मत्र-या इतराईल बहक्क या काफ या काफियो।

विधि—४०० लिखके उसके तले या इतराईल लिखे अमुका अमुकों के बेटे की नींद बन्द करो बहक्क या काफ या कुहू सो फिर उस पर ४०० बार मंत्र दम कर भारी पत्थर के तले दावे तो उसकी नींद बंध जाय।

काफ का मंत्र-या हुरूजाइल बहक्क या काफ

या काफियो। विधि-२००० लिखके जिसकी भुजा पर बांधे उसे विद्या बहुत सी आवे। लाम का मंत्र-या त्वात्वाईल बहक्क या लाभ या लतीफो। विधि—नित्य एक सहस्त्र बार पढ़के अपने ऊपर दम करे तो सब का प्यारा हो। भीम का मंत्र-या रोमाईल बहक्क या भीम या महमनो । विधि-१०० लिख के भारी पत्थर तले दावे तो सबका प्यारा हो। नून का मंत्र-या लोलाईल या नून या नूरो। विधि—शुक की राति या जिस राति के आगे शुक्र यावे २०० बार पढ़के सोवे तो स्वप्त में प्रष्टा का उत्तर मिले और ४० दिन नित्य हजार बार पंहै तो उसको विद्या अनुभव होने लगे। वाव का मन्त्र-या रक्ता माईल बहक्क या वाव या बहावो । विधि-इस मन्त्र को पढ़ता हुआ जहां चाहे चला जाय कोई रोके टोके नहीं कोई रोके तो उसके सामने ७० बार पढ़के फूंक दे।

हे का मनत्र—या दौराईल बहक्क या है या हादियो ।

विधि-७० इंट पर लिखके बेर की नीव में रखे अथवा ४ ठीकरी पर लिखक मकान में गाढ़ दे तो वह मकान बहुत वर्षों तक हुटे फूटे नहीं। ये का मन्द्र-या सराकी ताईल बहक्क ये यहियो। विधि—१६० बार नित्य पहें तो उसके सामने किसी चौर की जीभ न चलै सबकी जीभ बंद रहे। इति २८ यदार वृत्तान्त भौलवी मुहम्मद यली म्बलीफा साह यन्डल रहमान कृत

समाप्तम्

प्रगट हो कि-जितने मंत्र पारसी के लिखे हैं उनको पढ़े तब प्रथम एक बार विस्मिल्लाह पूरी पढ़ के मंत्र के आदि यंत में साठ २ या ग्यारह २ या इक्कीस २ बार दरूद पढ़ लिया करे तो मंत्र का चमत्कार शीघ दीखे। इति।

वेरी के जूता मारिवा का मंत्र यंत्र

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |    |    |        |    |          |      |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|--------|----|----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P. T. | स  | म  | H  | H      | A  | <b>a</b> | ET.  | R    | The state of the s |
| A CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100   | G  | य  | J  | य      | Th | व        | 2    | 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED I | M     | 37 | T  | ल  | 37     | H  | 3        | Es . | F    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 21    |    | H  | 37 | 200    | व  | 35       | M    | तं   | Trois de la constitución de la c |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21    | To | 31 | 2  | 34     | म  | य        | ल    | ख    | THE PARTICION IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | य     | A  | व  | स  | क      | 37 | H        | व    | ह    | The Party of the P |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ल     | 31 | F  | E  | नाम और | 37 | य        | न    | ग्र  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37    | 31 | म  | ब  | त      | ब  | व        | ह    | ल    | The same of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | य     | ब  | 31 | 37 | 75     | य  | त        | व    | त    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |    |    |        |    |          |      | in T |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

विधि—इस मंत्र को निकृष्ट मास के यंत में मंगल बार को फोलाद की छुरी से कच्ची ईंट पर लिखे दूसरी योर बैरी का नाम लिख यद्ध रात्रि के समय घृत का दीपक रख के फूल इत्र चढ़ा के एक बार प्रशी बिस्मिल्लाह पढ़के ४१ बार दरूद पड़े फिर एक हजार बार (या कहहारो) परन्तु हर हर सैकड़े पीछे ४ ज्नी बैरी के नाम पर मार कर १० या १२ मंत्र पढ़े। इति

या कहहारो या इत राइलो या दौराइलो या यम-वाकिलो यमुके की समस्त देह त्योर मुंह को मेरी जुती की चोटी से घायल करो बहक्क या कहहारो चौर चंत में इकतालीस २ बार दरूद पढ़ मंत्र के सिद्धि करने को केवल (या कहहारो) नित्य १० सहस्त्र १० दिन तक पढ़के दशांश होमादिक करे। बैरी का माररा-मोम का पूतला बनाकर शनि-बार की पहली घड़ी में उस पर इस मन्त्र को १०१ बार दम करे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम १ बार या कहहारो या कहर नायिल कहकी कहर २ काया कहहारो १०१ बार। और मंत्र के आदि चांत में ग्यारह २ बार दुरूद पढ़े फिर भाड़ की सींक का तीर कमान बनाक उन पर ४०० बार इस मंत्र को पढ़ के दम करे।

मन्त्र-विस्मिल्लाह पूरी एक बार या हूशियन लाइलाहइल्ला यंता सुयहानिकाइन्ना कुन्तो मिन-जजालमीन फिर तीर को कमान परूब ३ बार यह मंत्र पढ़े विस्मिल्ला १ या कहहारो या इतराइलो या टौराइलो या यमवाकिलो यमुके की छाती और कलेजे को मेरे तीर की जर्ब से घायल करो बहनक या कहहारो।

विधि—फिर तीर को पूतला की छाती या कलेजे पर मारे।

बसीकरण मनत्र-श्रलाहुस्समद्।

विधि-एक बार बिस्मिल्ला पढ़के हजार बार मंत्र को पढ़े त्यादि त्यंत में ग्यारह २ दरूद पढ़े फिर दोनों हाथ की हथेली पर ११ बार मंत्र दम कर दोनों हाथों से बड़े जोर से पृथ्वी पर मार कर कहेया त्रल्लाह त्रमुके कूं मेरे वशतर।

तथा-लाइलाइइल्लिल्लाइ धरती से त्रासमान तक लाइलाइ इल्लिल्लाइ त्रश्री से क्सी तक लाइला-लिल्लाइ लोह से कलम तक लाइलाइ इल्लिल्लाइ मुहम्मद रस्लिल्लाह त्रमुके त्रमुकी के बेटे को मेरे वश्य कर।

विधि-इस मंत्र को २१ दिन प्रति दिन १४४ बार पढ़ सिद्धि करे फिर मिढाई या जल पर ११ बार पढ़ जिसे खिलावे वश हो।

राज समा मोहिनी-बिस्मिल्लाह १ बार पढ़के ७ बार यह मंत्र सलामुन को लुज मिनरविरेहीम तनजी लुल अजीजरहाम। दोनों हाथों की हथेली पर पढ़ फिर हाथों को मुंह पर फेर कर चला जाय राज दबीर में जो मिले वही प्रसन्न हो।

सम्पूर्ण मनोरथ की सिद्धि का मंत्र

शुक्रवार को या ग्रन्लाहो या वाहिदो शनिवार को या रहमानो या रहीमो रिववार को या वाहिदो या ग्रहदो चन्द्रवार को या समदो या फरदो मंगलवार को या हिययो या किय्यूमो बुधवार को या हन्नानो या सन्नानो बृहस्पति को या जुल जलाल बल इकराम विधि-स्वच्छ स्थान में नया दीपक रखे उसमें सुगंधित तेल या ग्रुत लावे इमामहसन ग्रोर इमाम हुसैन का त्रावाहन करे सुगंधी पुष्प इत्र मिठाई चढ़ाके लोवान खेवे मंत्र को हजार बार पढ़े श्रादि में एक बार बिस्मिल्लाहतीन बार दरूद फिर श्रंत में ३ बार दरूद इस प्रकार सात दिनमें प्रयोग प्ररा करें ७ दिन ब्रह्मचर्य सों रहे पृथ्वी में सोवे ३ बार हलका भोजन करे मनोर्थ सिद्धि हो। रोजी मिलवा का मनत्र-बिस्मिल्लाह पूरी।या बुद्द या हिययो या कायियूनो या अल्ला हो या फरले या बितरो या समदो या रहीमो या वारिसो या ऋहदो या लगय लिदो बलम यू लद बलम यकुन लुहू कु फूवन श्रहदा इति मंत्रः। विधि-इस मन्त्र को प्रति दिन १०० बार ७ दिन तक पढ़े त्रादि श्रंत में तीन २ बार दरूद पढ़े तो रोजी मिलै।

तथा—या इसाफील बहुनक या श्रल्ला हो।
विधि—उड़द के सवाया श्राटे की रोटी बना स्वच्छ
वस्त्र में चौथाई रोटी की जंगली बेर के समान
गोलियां बांध हर एक गोली पर मंत्र दम कर
वाको गोली समेत नदी की मछलियों को हाले

इस प्रकार ४० दिन में मनोर्थ सिद्ध हो।

नजर का मंत्र—श्रों नमो भगवते श्री पार्श्व नाथाय हीं धरगोन्द्र पद्मावती सहिताय श्रात्म चतु प्रेत चतु पिशाच चत्तु सर्वप्रह नाशाय सर्व ज्वर नाशाय २ त्रासाय त्रासाय हीं नाथाय स्वाहा । विधि—७ वार पानी मंत्रि के पिलावे नजर छाया सत्र दूर हीं।

मूं ठ थांमने का मनत्र—श्रों नमो श्रादेश गुरू कों चंडी चड़ी तो ऊपर चंड़ी श्रावत मूं ठ करे नव-खंडी चकर ऊपर चकर धरूं चार चकर ले कहा करूं श्री नृसिंह का मुंह श्रागे धरूं मदमांस की करूं श्रायारी माकों चाचि मेरे साथ काकों चाचि तौ मूं ठ फिराऊं तीन सौ साठ मेरी भिक्त गुरू की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।

विधि-मूंट यावे तो मास का भोग देकर कहे जिमने भेजी है उसे जा मारि मारि मारि। भूतादिक दोष निवारण मन्त्र—ॐ नमो यादेस गुरु को हरि वायें हरि दाहिने हरिहावों विस्तार चागे पीछे हरि खड़े राखे सिर जजन हार चमकंत विज्ञली गाजन श्री नृसिंह फटेत खंभ त्रावता काल राग्वि २ च्यार चक्र ले श्री नृसिंह के श्रागें मेलूं इतना मूं दूरि जाय पड़े पात काल कंटक छलछिद खेचरी भूचरा भूत दाना नाटक चेटन मारी मारी लंडी का तीन सो साठ उलटत नृसिंह पल टंत काया भक्ति हत थी नृमिंह जी श्राया कपिल केरा उदर सपृ श्री नृसिंह वली सदा सहाय श्री गुरु गोविन्द के चर्णा बिन्द नमस्ते मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईंश्वरो वाचा। विधि-मोर पांख खो ७ बार माड़े। देह रता-कचहरी या गांव में जहां कहीं जाय इस मंत्र को ७ बार यपने उपर फुंक कर जाय। मनत्र—यों नमो यादेस गुरु को बज्र लोह मय कोटा तिसमें मेरा जीव बैटा बाहर श्री हनुमंत बीर गदा लिए खड़ा येजे यावें मार करताते सब जाय पाय लंगता मेरी भक्ति गुरु की शक्ति करो मंत्र ईश्वरो वाचा॥

विधि—सात कांकर १०८ बार मंत्रि के गांव की

श्रोर नाखे फिर गांव में प्रवेश करें। गंडा बनाने का मन्त्र-ॐ नमो त्रादेश गुरु कों लड़गढ़ी सों मुहम्मद पटाण चढ्या श्वेत घोड़ा श्वेत पलागा भून बांधि प्रेत बांधि काचि या मसागा बांधि चौंसठ जोगिनी बांधि ऋड़सठ म्याना बांधि बांधि रे चोखी तुर किनी का प्त बेगि बांधि जो तन बांधे तो यपने माता की सैया पर पांव धरे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। विधि—संवा पैसा की मिठाई दीपक यागे रख लोबान खेवे लाल रेशम रोगी की चोटी से एड़ी तक नाप सतबला डोरा बना इस मंत्र से २१ गांठ दे रोगी के गले में बांधे। परियों का खलल दूर करिवा का मंत्र-ॐ मह-कूब कूबमह विमलमह बड़ी नदी में चार देव कौण २ ऋंहकार महंकार मुहम्मदा वीर ताइया सिलार बजाऊं खाजे मुत्रयुद्दीन तुम्हारी खुरावोई में चढ़ी कमाण सुलैमान परी लंक परी को हुकम कीजे कौन २ परी स्य ह परी सबज परी हूर परी चर्श कुर्स की लाऊली बीबी फातमा कीली कीली श्रायना पाना फल श्राय लेना सन्ना सेर शर्नत का प्याला त्राय ले त्राय हाजिर होना मीर मुहीयुद्दीन मल दूम जहानी या शेल सरफ श्रहिया पठाण श्राय हाजिर न हो तो रोज क्यामत के दामन गीर हूंगा। विधि—१४ बार माड़ चून का बौमुला दिया सन्मुख जल।वे त्राठ पान का बीड़ा ले शर्वत का कच्चा प्याला भरे रोगी पर चौराहा में उतार कूप की मैंड पै रक्षे याती जाती बार बोले नहीं। कीये कराये की रता का मंत्र-ॐ नमो त्रादेस गुरु कों नूना चमारी जगत की बीजरी मोती हेल चमके त्रमुक के पिंड में ज्यान करे बिज्यान करे तो उस लंड़ी के ऊपर पारो दुहाई तल सुलैमान पैगम्बर की मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मन्त्र डिश्वरो वाचा।

विधि-मोर पंख से ७ या २१ बार माड़जे।
भूतादिक दोष निवारण मंत्र-ॐ नमो त्रादेस
गुरु कों हनुमंत बीर बीरन के बीर तिहारे तरकस
में नोलख तीर चण वायें चण दाहिने कबहूं श्रामें
होय धनी गुसाई सबता श्रमुके की काया मंग न

होय इन्द्रासन दो लोक में बाहर देखे मसान हमारी या त्रमुकी की देही छल छिद्र व्यापे तो जती हनु-मंत की श्रान मेरी भक्ति गुरु की राक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।

विधि—मोर पंख से ७ बार माड़े तो भूत प्रेत समई जिंद मसानादिक दोष जाय बालक के गले में मंत्र को पीपल के पान में लिख के बांधे। नकसीर रोकने का मंत्र—ॐ नमो चादेश गुरु कों च्यार चाटि चयार चाटि निख निख है चोरासी वाटि बहै नीर भाजे चीर नाथ पे थांभि हो श्री नृसिंह बीर नथांभे तो चपनी माता का दूध पिया हराम करें मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा।

विधि—रुई का फोहा मंत्र से चाक के लगावे त्योही रुके।

नेत्र पीड़ा का मन्त्र-ॐ नभो समुद्र समुद्र में खाई रस मरद की यांख याई पांक न फ्टै न पीड़ा करै गोरख जती की याज्ञा फुरै शब्द सांचा पिंड काचा फुरा मंत्र ईश्वरो वाचा। विधि-लोगा को ७ कीकरी से चाकजे। त्रांख दुखवा को मनत्र-ॐ तां तं तः तेत्र पालायनमः स्वाहा २१ बार विभृति मन्त्र के लगावे। सर्प खाया का मंत्र-न्हां न्हं डिया तें काई लां घोर वांधो िकयो मारि जासी श्रण्र वांधाने पाणी प्यावे खाधो उतिर जासी। विधि-जो कोई श्रादमी खबर लावे उसे पाणी मंत्रि के पिलावे। मृगी का मंत्र-ॐ नमो श्री राम उठि २ भनुष चढ़ाव मृगमार २ डोंठः ठः स्वाहा । २१ बार तीर सों भाड़े। बावरे कूकर का मन्त्र-त्रों गंगाधारी साहाः। २१ बार विभूति मंत्रि के लगावे। दांत किङ्किङाने का मनत्र-चोंहरः २ भ्रमरः २ रचां स्वाहा। विधि-रिववार को सुपारी की २१ फाल बांट दीजे खाय दांत न किड़किड़ावे भाड़ का रेत मुल में

में डाले।

अग्राधा सीसी का मंत्र—ॐ त्रचल गुसाई बन खंडे राय चोरन भंके वाघन कच्चे बनफल खाय, हांक मारी हनुमंत ने इस पिंड त्राधा सीसी उतर जाय शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा।

विधि-बार माड़जे रोगी दर्द स्थान को पकड़े तो रोग जाय।

रत्ना मंत्र वनवासी का—ॐ श्वचल गुसाई बन संडे राय चोरन मंके वाघ न लाय स्ते सर्प न घाले घृत खिणवायां खिमदा हिना फिर २ वायां होय श्रवल गुसाई समर्ता मेरी काया नाश न होय के शोराय सदा सहाय तीन लोक को माखन खाय कीड़ा कांटा दिया बहाय श्रलेख २ वजरंगी सदां सप्त संगी। श्रों स्वाहा।

विधि—भैसा ग्रूगर की २१ गोली मंत्रि के श्रुग्नि में होमें ७ शनिवार फिर ३ बार मन्त्र पढ़ त्र्यपने ऊपर दम करे तो चोर वाघ सर्प त्रादि का भय न हो।

जादू दूर करिवा को मंत्र-ॐवज्र में कोटा वज्र में

में ताला वज में बंच्या दसों द्वारा जहां सूं श्रायो जहां हीं जाय जाने भेजा जाही कूं खाय चरपंट ति श्रमधान खिंतिः तत्र इस पिराड की मूठि टोगा चामण बीर बेताल ज्ञान परि ज्ञान जे इस पिंड कूं कुछ करें तो ईश्वर महादेव की त्राज्ञा फुरे श्री गोरख नाथ की त्राज्ञा फुरै। विधि-वृत्त की पाती २१ कूप का पानी तिराहा की धूल काची धाणी को तेल सण का चून कीरा घड़ा में पानी श्रोर जल घाले माल घिट कंठ से बांधे रात्रि को हवन करें प्रात छान की चैतन नीचे स्नान करावे तेल धूर चून मेल के श्रोटावे १०८ बार मन्त्रि के सिर पर घाले वाको नाम लेके कामगादि दोष टलें शरीर निर्मल हो। कामनादि दोष जानने का मंत्र—ॐ नमो दुग्ध २ धवलेश्वरी आदि मूल प्रमेश्वरी तोहि देखि वालक कंपे तख्त वैद्या राजा कंपे न रन को करे जा कंपे त्राप चक्र फेरि पर चक्र स्थिर रच २ गोरखनाथ डाकिनी शकिनी कुल देवका मणादे

प्रगास आइ इह हंसे प्रकाश दे स्वाहा।

विधि—१६ दीपक तेल के बाल उनके तले १६ नाम जुदे २ लिखकर रखें डाकिणी ? शाकिणी २ भूतनी ३ भेतनी ४ जड़ली ४ यऊत ६ पितर ७ नाहरसिंह = कामण ६ कुलदेवी १० जलदेवी ११ वेत्रपाल १२ काली वेत्रपाली १३ कर्म रोग १४ शीत दोष १४ मुंड़ी १६ ये सब दीपक पर कोरा कूंड़ा उलड़ा धरे मंत्र पढ़ २ उड़द मारे रिव वार को जिसका दोष हो उसका दीपक रहे यन्य दीपक बुक्त जायं इस प्रकार कामणादि दोष जाणा जाय।

स्त्री बसीकरन-मोहिनी मोहिनी कहां चली वरा खुदाई मका को चली और देखें जलें वलें मेरे देखें मेरे पायन पड़ें दूमत काया बाचा गुरु का सबक सब सांचा सत्तनाम यादेस गुरु का।

विधि—रिववार पातः काल गुड़का शर्वत बनाके पीवे दिन भर बत राखे रात्रि को ज्योति कर गूगर खेवे पेड़ा पान भोग धरे लोंग इलायची सुपारी तीनों का चूरन करे उस पर १४४ वार मंत्र दम करे फिर वृत खोलके पेड़ापान खाय फिर जिस स्त्री पर मन चले उसके वायें पगतर की धूर में थोड़ा चूरन मिलाकर २१ बार मंत्रि के उस पर डाले तो त्रावे।

त्र्यबीर बसीकरन-श्राकाश की जोगिनी पाताल का नाग उड़ जा अबीर तू फलानी के लाग स्ते सुख न बैठे सुख फिर २ देखे मेरा मुख हम कूं छांडि दूसरा कने जाय तो कादि कलेजा नाहरसिंह वीर खाय फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। विधि-यवीर को गूगर की धूनी देक पत्ता में रख मुंह में रखे जल में गोता लगाय ७ मंत्र जप के बाहर निकल अवीर को गूगर की धूनी लगाक जिसके मुंह पर लगावे वह हाजिर हो। मारन मंत्र-जल की जोगिनी पाताल का नाग उठ यवीर जहां लगाऊं तहां दौड़ के मार दोड़कर मार दुहाई मुहम्मदावीर की तुर्कनी के पूत की दुहाई भोला नकनी की फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। दिधि-पूर्व विधि उक्त जल में गोता लगाक ७

बार मंत्र पद सिद्ध कर शत्रु के मुख पर डारे।

माररा-ॐ नमो काल रूपाय उमुकं भिम बुरु २

स्वाहा।

विधि—प्रथम सिद्धार्थ २१ सहस्त्र जपै फिर भांग लौन दोनों का चूरन नाक दीपक की लौ पर १०८ बार मंत्र से बेरी पर डारे तो मरे। विधि २-मंगलवार को १४ का यंत्र विलोम करके चिता की भरमी सों लिखे १०८ बार मंत्रि के मसाण की भूभर उपर सों डारे। उच्चाटन मंत्र-ॐ नमो भगवते स्दाय दंडक रालाय यमुक मपुत्र बाधवे महहन २ दह २ शीघ उच्चाट्य २ हुं फर् स्वाहा ठः ठः । विधि-ब्रह्म दंडी त्रार चिता की भस्मी दोनों को पीस कर महादेव के लिंग पर लेप कर १०८ बार मंत्र जपे फिर १०८ काली सरसों १०८ बार मंत्रि के शत्रु के घर में नाखे उच्चाटन हो।

इति श्री तृनीय पाद कौतुक रत्न मंजूष समाप्तम्

## ॥ श्री गरोशायनमः॥

श्री गणपति को सुमिर के लिखुं यंत्र के भेद । जासों कारज सिद्धि हों मिटें चित्त के भेद ॥ जो मनुष्य यंत्र लिखने का पारम्भ करे उसको चाहिये स्नान कर पवित्र जगह में एक बस्त्र बिना सिला देह में धारन कर श्रक्ता बैठे कार्य के अनु-सार महूर्त विचार के कूम्म चक्र चौर बैटने की विधि चनुसार जो इस ग्रन्थ के प्रथम पाद में लिखी है यासन विज्ञा कर वैठे जितने दिन तक लिखे ब्रह्मचर्य से रह पृथ्वी पर सोवे स्त्री के पास न जाय हत्का भोजन करे नित्य एक समय पर लिखे श्रीर इस बात पर ध्यान दे कि यंत्र को रात्रि में लिखे या दिन में यंत्र को दीपक के सामने लिखे धृप देवे जल कुंभ स्थापित करे या गंगासागर श्रादि किसी पात्र में जल भरके सामने रख लेवे श्रीर श्रन्त के यंत्र का पूजन नैवेद्य पुष्पादि युक्त करे।

मित्रता के लिये यत्र लिखे तो मिश्री या गाया

चृत मुख में रखके लिखे और अगर तगर चन्दन चूरा यूगल मिश्री गाया चृत सहत कपूर दारचीनी जायफल मंबा को एकत्र कर धूप देवे। मारण उच्चाटन को लिखे तो सेंधा लान नीव का पता मुख में रक्खे इसी की भूप दे जिहा बन्द करने को लिखे बन्द करने को लिखे तो मोम मुख में रखे इसी की धूनी द स्वप्न वन्द करने को लिखे तो लीन मुख में रखे और इसी की धूनी दे। यंत्र लिखने वाले की राशि याबी जिससे मनोरथ हो उसकी यात्शी हो तो यंत्र यावी लिखे क्योंकि जल यगिन से पत्रल है। इसी प्रकार कर्ना की राशि बादी और दूसरे की खाकी हो तो यंत्र वादी लिखे। इसी प्रकार विचार करले यंत्र ४ प्रकार के इनके रूप गुणा पृष्ठ ३४१

के चक्र से विदित होंगे।
यंत्र के ६ कोठों के नाम — प्रथम काशैल पुत्री
२ का त्रह्मचारणी ३ काचह घंटी ४ का कृष्मांड़ी
४ का सकंद माता ६ का कात्यायनी ७ का कालरात्री = का महा गोरी १ का मिद्धि दाता। यह

## यंत्र

| नाम<br>यंत्र | राशि<br>यंत्र | राशिका<br>मुबक्किल              |        |                         | दिशा गु<br>ए। सारी       |                       | पूर्व            | i i i        |
|--------------|---------------|---------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| ₹बाकी        | कन्या         | 10 6                            | गंध    | पृष्टबी<br>भें<br>गाड़े | दक्षिण<br>स्थिर<br>कार्थ | ¥<br>€<br>2           | X                | ر<br>و<br>لا |
| बादी         | तुला          | इस्राफील<br>इस्राईल<br>महिकाई-  | रक्त   | उच्चा                   | गाड़ी या                 | 8 3 2                 | प<br>र<br>र<br>र | 2<br>9<br>£  |
| आवी          | भीन           | बहकाईल<br>बकवाईल<br>सरसाईल      | स्थि   | थर                      | म्लम                     | ع<br>و<br>د           | N X S            | 8<br>2       |
| आत्सी        | सिंह          | इस्राफील<br>ब्रह्स ईल<br>सरताईल | र्भागी | वैर                     | में जरा                  | ر<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا | ₹<br>7<br>8      | 3 3          |

में स्वर्गिक विकास करते हैं है है है है की का अपने

ti fitti ilin 3 million 1 million più taler

3 4 2

भी जानने की बात है कि ध कोठों के यंत्र के = जर्ब में उतना ही श्रंक श्रावे तो यंत्र शुद्ध है = जर्ब की स्र्रत यह है श्रीर पहला श्रंक बाहर के = घरों में से किसी घर में रखा जाय | उसी से यंत्र की प्रकृति वादी श्रावी श्रादि ४ प्रकार की जानी जाती है | यंत्र में ४ दिशा होती हैं श्रीर ४ विदिशा श्रर्थात

| ~ |   |   | A  |
|---|---|---|----|
|   |   |   | 2  |
|   |   |   | 3  |
| / |   |   | 14 |
| 2 | 9 | Ę | ম  |

| ईशान     | पूर्व  | अग्निय      |
|----------|--------|-------------|
| उत्तर    |        | दृक्षिण     |
| कार्यव्य | पश्चिम | <b>ै</b> खड |

कोने कोगो श्रोर दिशा का बायां कोना दिशा

|                | F  | पूर्व अ | त्शी |        |
|----------------|----|---------|------|--------|
| 恒              | 2  | 2       | 2    |        |
| युः अन्ति<br>व | 2  |         | ٤    | 恒      |
|                | 2  | و       | 2    | के हैं |
|                | प॰ | वादी    |      |        |

में शामिल गिना जाता है जैसे पूर्व दिशा का बायां अगिन कोगा पूर्व दिशा में शामिल है इसी रीति से

मत्येक दिशा के दो घर हुये ४ मकार के यंत्रों को घर को यह स्त्रत हुई।

१६ कोठों का यंत्र जो किसी के नाम का मारन बसीकरन त्यादि कामों को बनाते हैं जो जिस नाम का यंत्र बनाया जाय उस नाम के त्रवारों के ग्रंकों को जोड़ के उसमें से ३० घटा के शेष ग्रंक जा रहें उसकी चौथाई में पूरा ग्रंक त्रावे ग्रथात त्राधा चौथाई न त्रावे तो उस ग्रंक को पहले कोठे में

रखके शेष १४ कोठे में एक २ यंक बढ़ाके रक्खे यंत्र के कोठे इस चाल से भरे। उदाहररगा—रामचन्द्र के यंक २६ = हैंर क २०० य का

| 2  | 88 | १४ | पहला |
|----|----|----|------|
| 23 | 2  | 9  | 22   |
| 3  | 28 | 4  | ६    |
| 80 | ra | 8  | 87   |

१ म के ४० च के ३ न के ४० द के ४३० घटाने से २६ = रहे चौथाई का यांक ६७ है तो यंत्र इस प्रकार भरा यह यंत्र २६ = का हो गया कदाचित नाम के यांकों ३० घटाने से शेष ऐसा यांक बचे जिसकी चौथाई में पूरा यांक न यांचे याधा चौथाई यावे तो समस्त यांक में २१ घटावे शेष बचे उनको १३ वें कोठे में रखे फिर एक २

यंक बढ़ाकर ३ कोठे १४।१४।
१६ को भरे यौर यादि के
१२ कोठों में १ से १२ तक
यंक रखे।
उदाहरण-किशोरी लाल के
यंक ४६७ मं हैं क २० श
३०० यो ६ र २०० ई १०
ल ३० तो ३० ल तो ३०
घटाने से शेष ४६७ रहे इनके
चौथाई १४१ प्ररा यंक नहीं

| ७४ | 00 | 20 | हु क |
|----|----|----|------|
| 30 | 23 | ७३ | 62   |
| 33 | 22 | 6র | v2   |
| ७६ | 68 | 60 | 28   |

| त्र | 22    | রক্ষ | ٤   |
|-----|-------|------|-----|
| ४७६ | 2     | 9    | 22  |
| 3   | त्रकह | £    | ٤   |
| 80  | त्र   | 8    | 105 |

श्राया तो ४१७ में से २१ घटा कर शेष रहे ४७६ इन को १३ वें घर में रक्खा तो ४१७ होगया। श्रव फारसी नागरो श्रवारों के श्रकों का हिसाव भी लिखना श्रावश्यक हुश्रा इससे लिखता हूं। श्रंक यंत्र से नागरी श्रवारों के श्रंक इस प्रकार हैं:—

| K | 34 | ho    | und. | m          | H    | 3  | 河  | 127 | E  | 2  | pi  | 常   | N. | 1.15; | 尚  |   |
|---|----|-------|------|------------|------|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|-------|----|---|
|   | 击  | रव    | 2    | च          | ē.   |    |    |     |    |    | -   |     |    |       |    | 5 |
|   |    | र रे  | र्ड  | उ          | 25   | 5  |    |     |    |    |     |     |    |       |    |   |
|   |    |       | 2    | 3          | D.4; | 2, | या |     |    |    |     |     |    |       |    |   |
|   |    |       |      | त          | ध    | 2  | ધ  | तं  |    |    |     |     |    |       |    |   |
|   |    |       |      |            | a    | দ  | @  | भ   | म  |    |     |     | P) |       |    |   |
|   |    |       |      |            |      | धं | ₹  | ल   | OF |    |     |     |    |       |    |   |
|   |    | TELES |      | DF# P- 000 |      |    | 79 | ष   | स  | छ  | क्ष | त्र | র  |       |    |   |
| 2 | 3  | Y     | y    | ٤          | W    | 2  | 5  | 20  | ११ | १२ | १३  | १४  | १र | १६    | 20 |   |
| 8 |    | Ance  |      |            | अ    | àn | 2  | 30  | क  | 3  |     | -   |    |       |    |   |

फारसी यत्तरों के यंक जिन से यंत्र बनाये जायं यिल के ते से जीम हे खे ढाल जाल १ २ ४०० ४०० ३ ८ ६०० ४ ७०० रे जे सीन शीन स्वाद ज्वाद तो जो ऐन गैन २०० ७ १० ३०० १० ८०० १६०० ७० १००० फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे ये। ८०१०० २० २० २० ३० ४० ६ ४ ११ २० का यंत्र लिखने की विधि—२० के यंत्र कई प्रकार के हैं न्यारे २ भेद लिखे जाते हैं। यंत्र के ४ प्रकार के यावी यादिक में किसी प्रकार का

होवे अंगुली से पृथ्वी पर पीली मिट्टी विद्याय लिखके मिटावे जब लिखने की संख्या पूरी हो जाव तब अन्त के यंत्र का पूजन फल मिटाई धूप दीप से करके मंत्र जप किये पीछे उसको मिटा के पृथ्वी पर पानी डाले या बाकी मिट्टी को उठा कर नदी में डाले प्रथम मंत्र को सिद्ध करले फिर जिस मनार्थ को लिखे वह मनोर्थ पूरा होवे।



इस यंत्र को लिखे तो शाह फरीद जालंधर की याज्ञा चिन से ले लेके ४० दिन तक नित्य प्रति २० यंत्र लिखे दीपक के प्रागे लोबान खेवे २० बें की कागज पर लिख के प्रजन कर

मंत्र जपे प्रथम एक बार बिमिल्लाहिर्रहमा निर्श्हीम पढ़के ४० बार बड़ा मंत्र या तनका फील वह कत्रया बुद्दृह पढ़ के दो सहस्त्र बार छोटा मंत्र पढ़ के या बुद्दृह पढ़ के फिर ४० बार पहला मंत्र पढ़े और बार घड़ी दिन रहे तब चार सो बार बड़ा मंत्र पढ़ लिया करे यंत्र के सामने संध्या को यंत्र की गोली वांध नदी में बहावे तो सिद्ध होवे फिर नित्य एक यंत्र लिखके १२ बार बड़ा मंत्र पढ़ लिया करे। मनोर्थ सिद्धि को यंत्र लिखे तो प्रवीक्त प्रजन कर २० सहस्त्र या बुद्दृह पढ़े च्यन्त में १ बार बिस्-मल्लाह च्योर मंत्र क च्यादि च्यन्त में वालीस २ बार बड़ा मंत्र मुविक्कल सिहत पढ़े च्यौर मंत्र के नीचे च्यपना मनोर्थ लिखे। २ यंत्र १० जर्वा (चूल्हा में गाड़ देवे या सिल तले दाव देवे) इस यंत्र को लिख २ दिरया में

| 12 | 2 | 3 | 2  |
|----|---|---|----|
| भ् | ٤ | 3 | Fa |
| 0  | 2 | 3 | 2  |
| 19 | 8 | X | 8  |

बहाव मंत्र वहीं है जो ऊपर लिखा है। यंत्र = जर्बा इम मंत्र को पीपल के पात पर रात्रि को त्रगणित लिखा करे तो निस्मन्देह किसी दिन यंत्र की त्रशुद्धता निकल जायगी चार मुवक्किल हाजिर होगे यंत्र लिखते समय बड़ा मंत्र जपता जाय यंत क यंत्र को नित्य लोबान की धूनी दे एक बार बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ दो सहस्त्र बार या बुहूह पढ़ लिया करे और मंत्र के त्यादि त्यन्त में चार्लास २ बार बड़ा मंत्र पढ़ें।

नीचं के दोनों यंत्रों के लिखने और पढ़ने की वही रीति है जो पहले यंत्र में लिखी गयी है। जितने



मुसलमानी मंत्र हैं उनके श्वादि श्वन्त में २१ या ११ या ७ बार दरूद श्रवश्य पढ़ले व दरूद पढ़ने से पेगम्बर साहब की मदद पहुंचती है। दरूद-श्रल्ला हुम्मा सल्ले श्रला महम्मदिन व

348 त्रला त्राले मुहम्मदिन व वारिक व सल्लम्। यंत्र या बुद्द ह रोजी मिलने का-इस मंत्र को उत्तम मास की पहिली बृहस्पति या ग्रहण या दिवाली की रात्रि को चंबेली के तेल का दीपक रख सवापा मिठाई सुगंध के फूल इत्र मंगवा के लोबान त्राग्नि पर खेवे १९ यंत्र को पृथ्वी पर उंगली से लिख २ कर एक २ बतासा फूल चढ़ा कर मिटाता जाय और लिखते समय बड़ा मंत्र या

बहुह पढ़ता जाय बीसवा यंत्र कागज पर लिख कर बची हुई मिठाई फूल इत्र सब उस पर चढ़ाके दीपक के सिर की श्वाग यंत्र को रक्खे दीपक के

| the feet | A SEE       | The state of the s | 358     |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A STATE  | ६२ ल        | हु४अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Market. |
| A SER    | <b>६४ ल</b> | ६२ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 338     |
| this se  | way to      | A SACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160     |

त्रागे त्राग्निपर लोबान खेवे फिर एक बार पूरी बिस्मि-ल्लाह पढ़के २१ बार दरूद और ४० बार बड़ा मंत्र फिर २० सहस्त्र बार छोटा मंत्र फिर ४० बार बड़ा मंत्र और २१ बार दरूद पढ़के यंत्र को सोने या चांदी के ताबीज में रख दाहिने हाथ पर बांधे फिर नित्य यंत्र को लोबान की धूनी देके दो सहस्त्र बार या

बुह्ह पढ़ लिया करे तो रोजी निस्सन्देह मिले। उदर पूर्ण के लिए-नित्य प्रति १ यंत्र लिख पूप दीप नैवेद्य पुष्प से पूजन कर उस पर दृष्टि रखके ? सहस्त्र और ? बार जल के घट त्रागे मंत्र जपे रोजी खुले।

यंत्र ७८६ –यह यंक विस्मिल्लाह यंत्र के सिर

| 252 | 202           | 204 | 258 |
|-----|---------------|-----|-----|
| 208 | 282           | 286 | 203 |
| 2£3 | 206           | 200 | १६६ |
| 308 | <b>ब्रह्म</b> | 258 | 204 |

पर लिखते हैं। मन्त्र-एक बार पूरी बिस्मि-ल्लाह हिर्रहमानिर्रहीम पटे। फिर १००१ बार या अल्ला हो या रहमानो या रहीमो या

हैयो या के यू मो और मंत्र के चादि चन्त में ग्यारह २ बार दरूद पढ़े।

१५ के यन्त्र की विधि—प्रथम गुभ मुहूर्त देख के ये वस्तु यपने पास रखले सवापा लापसी १० पूरी फराम का पका यनार की कलम रोली चावल मूगर फूल खोपरा के २१ हक पान फाल सुपारी २१ दिन फिर विधि युक्त घट स्थापन कर पट्टा पर रीली विद्यांव पट्टे पट्टे के सिर की चोर खड़ी

बाती का दीएक घृत भर जलावे पांव की त्रोर सूगर खेंचे कों त्राग्नि घरे लापमी पूरी त्राज्य भाग पट्टा के दायें वायें रखे फिर पट्टा पर त्रानार की कलम से एक यंत्र लिखे लिखते ममय यह मंत्र

पहें।

मन्त्र-यों नमो चामुं डा माई याई धाई भूवा मरा लिया उठाई बाल रखे वालनी कपाल राखे दाहीं भुजा नृसिंह वीर वायीं \$ 9 3 3 3 4 8

हनुमंत वीर राखें बीरों का बीर खेलता यावता वीर लगावे पाय जो यह घटपिंड की रंचा करे न करे तो उलट वेद वाही पर पड़ चलो मंत्र ईश्वरो वाचा।

फिर यंत्र का पूजन कर रोली चावल फूल खोपरा का एक २ ट्रक पान सुपारी चढ़ा के गूगर खेवे यह खेवे यह मंत्र पढ़ एक बार खों पें हीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे फिर यंत्र को भिटा के दूसरा यंत्र लिखके इसी प्रकार पूजन करे खोर ऐसे ही २१ यंत्र लिखके सबका पूजन करे २१ वें यंत्र के खारी न वाचर मंत्र का जाप ६ सहस्त्र करे २१ दिन में यंत्र सिद्ध होगा मंत्र भी सवा लाख हो जायेंगे तिसका दशांश होम तस्य दशांश मार्जन तस्य दशांश तर्पण तस्य दशांश बाह्मण भोजन करावे फिर नित्य प्रति एक यंत्र लिखकर एक माला मंत्र जप लिया करे।

त्र्यारम्भ करन विधि-जन किसी कार्य के सिद्ध करने को यंत्र लिखें तो शुभ कार्य के लिए शुक्ल पत्त में और त्रशुभ के लिये कृष्ण पत्त में त्रारम्भ करे। यंत्र का प्रमाण लच्मी १ सरस्वती २ प्रसन्नता को परदेश के बुलाने को ३ सभा वश करने को १ पंथ की सिद्धि को ४ योषि की सिद्धी को ६ दो दो शहस्त्र यंत्र लिखें बैरी के नाश करने को ७ मनुष्य वरा करने को = मित्र से मिलने को तीन २ सहस्त्र लिखे रोग खोने को १० केंद्र से ब्रुटने को ११ छः सहस्त्र लिखे ईश्वर की प्रसन्नता को १२ राजा के प्रसन्न करने को १३ चार सहस्त्र लिखे खेती भली होने को १४ वांम के पुत्र होने को १४ पांच सहस्त्र लिखे मनइच्छा पूर्ण होने को

सहस्त्र लिखे।

प्रयोग बैरी के नाश करने की विधि-१४ दिन में १४०० यंत्र त्याक के पत्ते पर लिख अग्नि में जलावे उसमें अपना मनोर्थ भी लिखे बैरी की मृत्यु-चाहै तो मसान में गाढ़े।

चोर के बुलावा का मनत्र-यंत्र लिख के चरसा में बांध उलटा फेरे।

बाचा सिद्धि के ऋर्थ-ऋष्ट गंध के कागज पर १० हजार लिख मंत्र संयुक्त होम करे तो नाथ की सी बाचा सिद्धि होवे।

दिद्र नाश करने का मन्त्र-पीपल की कलम से पीपल के नीचे दो हजार कृष्ण पत्त की १४ से लिखे।

किसी मनोर्थ की प्राप्ति का मन्त्र—श्रनार की कलम से बरगद के पेड़ तले ४००० लिखे। यंत्र के त्रांक रखने की विधि—सर्वत्र यंत्र की चाल पहले श्रंक से १ तक है। परन्तु एक महा पुरुष ने १४ के यंत्र की चाल जिस प्रकार बताई है वह यह है कि प्रथम १ फिर ४ फिर १ फिर = फिर ३ फिर २ फिर ७ फिर ६ अ क धरे।



वाक्य सत्त्य करने का मंत्र—वेल की कलम से पवित्र स्थान २००० लिखे।

बादी में ७।४।३।६।१।८।२।६

यावी में राशवाहीशहादाछ

यार्त्शा में १४।६।२।=।३।१।७।६

त्योर जिम मनोरथ को यंत्र लिखे उमका दशांश हो मादिक बाह्मण भोजन कराना भी त्यावश्यक हे त्यार इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिये कि यंत्र को मिद्ध किये विना कोई कार्य सिद्धि नहीं होगा।

दिन विचार-रिववार को बैरी के बाउला करने को चाक का दूध लावे उममें ममान की राख मिलाय मुदं के कफन पर नाम संयुक्त यंत्र लिखें १०८ मंत्र जेपे यंत्र पर दम करें बैरी की चीखट तले गाढ़े बैरी का नाम यंत्र के तले लिखे बैरी बाउला होवे।

चंद्रवार वश करने को दृव लावे केशर संत चिर्मिधी सत गाय का दूध में धिमके भोजपत्र पर यंत्र लिख गले या सिर मं बांध चौर यंत्र के नीचे जिस वश करे उसका नाम लिख १०८ मंत्र जपे। नवाचर मंत्र के चन्त में चमुकस्य मम वश्यं कुरु २ स्वाहा मंगलवार उच्चाटन कारण कांगला के पर की कलम और कागला के लोही से मुद्दों के कफन पर यंत्र लिख वैरी का नाम नीचे लिखे चांचरतले गाढ़े १०= जाप मं कुटुम्ब सहित उच्चाटन हाव युपबार वश करने का गज कैसर गोरोचन मिलाय कागज पर यंत्र लिखे उसकी बत्ती बना मनुष्य की दो खोपरी मंगा एक में सरस्यों का तल डालकर जलावे इमरी में काजल पांड १०= मन्त्र जेपै काजल यांख में लगाव तो नर नारी बश्य होवें। 'ब्हस्पित वार वसीकरन गोरोचन तमर हत्दी घृत में मिला नाम सहित यंत्र लिखे यपने यासन नीच् गाढ उस पर बैठ १०= मन्त्र जप जिसके

नाम पर किया है वह वेचैन हो श्राजाय।
शुक्रवार स्त्री काम वश्य हो वच कूट सहत में
मिला के भोज पत्र पर नाम संयुक्त यंत्र लिख
श्राने गले या सिर में बांधे स्त्री काम वश्य हो।
शानिवार मारन के लिये चिता के काठ की कलम
बनावे कफन पर यंत्र लिख बेरी का नाम नीचे
लिखे यंत्र उलटा भरे नीचे से चाल हो नो ऊपर
से भरे वेरी की चौखट तले तो बेरी यमधाम को
सिधारे।

१५ के यंत्र की मुसलमानी विधि—१ कोठों के यलग-यलग मन्त्र १—यजवो या इस्राफील बहक्क या यल्ला हो ॥१॥ यजवो या जिब्राईल बहक्क

| या बुदूह        | या रज्जाहे     | या बुहू ह     |
|-----------------|----------------|---------------|
| या अल्लाह्<br>१ | वाहादियाँ<br>ध | या लाहिरी     |
| याहलीहो<br>ट    | या जिमरो       | या दाइमा<br>४ |

बुद्द्वाशा अजवो या किल काईल बहक्क या जामि यो ॥२॥ अज वोया दर दाईल बहक्क या दाइमो ॥४॥ अजवो या दौराईल बहक्क

या हादियो ॥४॥ अजवो या रफ्ताईल बहक्क या रज्जा को ॥६॥ अजवो या सरफाईल बहक्क या बुद्दूह ॥७॥ श्रज बोया तन्कफील बहक्क या हलीमो ॥=॥ श्रजवो या इस्माईल बहक्क या ताहिरो ॥१॥

विधि-उत्त मास की पहली बृहस्पति को कूर्म चक पर त्रासन विद्याय वार दिशा के विचार पर चंद्रमा शुभ बार सन्मुख जोगिनी को पीठ पीछे कर बैठे जल का पात्र दीपक रखे लोबान खेवे यंत्र लिखे प्रतिदिन १५ दिन ४० ताई १ कोठों के न्यारे २ मन्त्र हैं प्रथम पिछले यन्त्र पर पुष्प इत्र मिटाई १ कोठों पर रखे फिर एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ एक २ मन्त्र को १०१ बार पहुँ मन्त्र के चादि चन्त में ग्यारह २ दरूद पढ़े ४० दिन में कैसा ही मनोर्थ हो सिद्ध हो ३ चिल्ली पीछे १४ दिन में कोई काम हो पूरा होवे।

७२ के यंत्र की विधि-यह यंत्र. याबी है जल बट विधि युक्ति भरके यांव के पट्टे पर रोली बिछा कर यनार की कलम से एक यंत्र लिख के चंदन यज्ञत फूल मिटाई धूप दीप करके पूजन करे मन में कामेश्वरी देवी का ध्यान करे लिखते समय एक २ कोठा पर यह मन्त्र जपै। श्री पार्श्व नाथायनमः

त्रीर यंत्र में पहले ६ का त्रांक फिर १२।१=।२४।३०।३६। ४२।४= का रखे पूजन कर ७२ वार इस मन्त्र का जाप



करे। ॐ नमो कामद्वाय महा प्रभाय हीं कामे-श्वरी स्वाहा जप कर यंत्र को मिटावे इस प्रकार २४ यंत्र लिख पजन करे २४ वें यंत्र के यागे २१ माला मन्त्र जेप ७२ दिन में सिद्ध हो त्राज के लिखे यंत्र को इसरे दिन गेहूं के चून में थोड़ा शहद वृत बूरा मिलांक गोली बांध नदी में बहावे जो की रोटी बथुवा की यलोनी माजी खाय पृथ्वी पर सोवे ब्रह्मचर्य सो रहे मूट न बाले ७२ दिन में सत्रा लाख जाय हो जाय जिसका दशांश हो मादिक कर बाह्मण भोजन करावे । फिर नित्य प्रति ? यंत्र लिख उसकी पीठ पर लिखे ७२ टक चलन वाजार द।

उस चामन तले रख ७२ मन्त्र लिया करे ७२

टके चलन बाजार मिलें तो किसी से कहे नहीं कहने से बन्द हो जायेंगे जब फिर श्रासन नीचे न श्रावेंगे तब किसी प्रकार से कुदुम्ब के खर्च लायक प्राप्ति होता रहेगा श्रीर यंत्र की श्रासन तलें से उठाकर पाग में रखें दूसरे दिन गोली बांघ नदी में बहावे जो यंत्र किनारे पर श्रा जाय उसको एक श्राले में सफेद वस्त्र पर रख परदा डालदे नित्य पुष्प चढ़ाकर धूप दिया करें।

अन्य प्रकार-कागज पर नई स्याही से एक यंत्र सूर्योदय पहले लिखे उस मास की पहली बृह-स्पति से बारम्भ करे चौर नाभि समान जल में खड़ा होकर पश्चिम मुख ४२ २२ बार यथवा ३३ ३३ बार इस मंत्र को जपै एक बार पूरी चिस्मि ल्लाह कहकर फिर यह मंत्र पढ़ै चाजिवो या जित्राईलं वहक्क या वासियो मंत्र के आदि अन्त में ७१ बार दरूद पढ़े तो ७२ दिन में सिद्धि हो श्रीर नित्य यंत्र को तागा में पिरोकर निज स्थान के दर्वाजे में टांक दिया करे दूसरे दिन चून में गोली बांध के गोली बूरा में लपेट के नदी में बहावे ७२ दिन पीछे एक यंत्र लिखकर ७२ मंत्र जप लिया करे चारम्भ करने के १० दिन पीछे सर्च के माफिक कहीं से प्राप्ति होवेगा ७२ दिन पीछे दस पांच बामगों को भोजन करावे।

इति ७२ यंत्र विधि समाप्तम् । लदमी प्राप्ति का यंत्र—इस यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगन्ध से लिख मंत्र जपै तो लद्दमी प्राप्ति होवे ।

### यंत्र यह है



मन्त्र—यों श्रीं ही त्कीं महा लद्य नमः प्रथम तीन ल्व जपे सिद्ध होवे फिर दशांश होगा दि कर बाह्यण भोजन करावे फिर नित्य प्रति यंत्र को यंत्र :—

| बं  | बं | तं  | तं  |
|-----|----|-----|-----|
| पं  | पं | पं  | पुं |
| ·ho | A. | Of. | सं  |
| लं  | लं | लं  | लं  |

मनवां छित फल पाने को इस यंत्र को रक्त चंदन से बेलपत्र पर लिख १०८ यंत्र शिव पर चढ़ावे ३० दिन श्रावणा मास में श्रोर शिव वृत के दिन तो धन संतान सर्व सुख प्राप्त होवे श्रोर नित्य ४४ ४४ बार शिव मन्त्र को जपे यंत्र विधि सौं

लिखे सर्व कार्य सिद्धि हों। इस यंत्र को कागज पर हल्दी से लिखे यंत्र के तले मनोर्थ लिखे फलीता बनाय रिवेगर

| 2  | 67  | 2  | 6  |
|----|-----|----|----|
| جو | 3   | १२ | 88 |
| १४ | £   | 2  | 8  |
| 8  | त्र | 80 | 23 |

को दीपक इस प्रकार ७ रिववार करे तो सर्व दुःख नारा होयं और हल्दी की माला से यह मंत्र ११ माला जपे।

मनत्र-श्रों हीं ह' सः

पूर्व यंत्र की दूसरी विधि-रविवार को प्रातः स्नान काल करके थाज़ी में हत्दी से यंत्र को लिखे उस पर खड़ी बत्ती का चौमुखा दीपक घृत का रख हाथ में ले सूर्य के सन्मुख रखे मन्त्र का जाप करता जाय जो २ सूर्य फिरे त्राप भी फिरता जाय सूर्य श्रस्त होने पर श्रर्घ देकर व्रत खोले स्त्री की दिष्ट न पड़े इसी प्रकार ७ रिववार करे तो दुनिया में ऐसा कोनसा काम है जो सिद्धि न हो सही ३। त्रादूट भण्डार-बालाजी का यंत्र दिवाली की रात्रि को लिख कर धूप दीप नैवेद्य से विधि पूर्वक हतुमान जी का पूजन कर यंत्र त्रागे रख इस मंत्र को १२४ बार जपै।

मन्त्र—बौरी लड्डमीदेवी लड्डमी दे लिडि करणी मम भंडार पुरी कियं स्वाहा फिर यंत्र को द्रव्य मांस श्रथवा श्रन्न मांस रख १ दिन पीछे खर्च तो वटी न श्रावे।



## बाल रहा के यंत्र मन्त्र



मन्त्र--ॐ महाबीर हनुमंत बीर तेरे तरकस में सौ २ तीर चाण वाएं चाण दाहिने चाण-चाण यागें होय यचल गुशाईं सेवता काया भंग न होय इन्द्रासन दी बॉध के वारे घूमें मसान इस काया को छल छिद्र व्यापे तो हनुमंत तेरी श्रान । विधि-मंगल को हनुमान का पूजन कर १०८ वार मंत्र जपे ७ मंगल में सिद्धि हो पीछे पीपल के पत्ते पर लिख गूगल के डोरा में बांध ३ गांठ दे प्रति गांठ ७ वार मंत्र जेप दाहिनी अजा पर बांधे नजर जाय भृतादिक दोष जाते रहें। दुकान की बिक्री-किसी ने बन्द करदी हो तो खुल जाय और माल बहुत विकने लगे शुक्ल पत्त की पहली बृहस्पति को बार चक्र की रीति पर बैठ ७ यंत्र लिखे फिर यंत्र पर पुष्प रख लोगान खेने उसके यागे यह मंत्र जपे १ विस्मिल्लाह ११ द्रूद १०१ यह मंत्र यथवा चिरिज्कुलफत्तूह दुकान यमुकस्य विस्तुतन यमुकस्य विस्तुतन यमुकस्य जारी-गदीं बहुक्क या फत्ता हो या वासितो फिर ११ द्रूद पढ़ रख छोड़े प्रति दिन एक यंत्र मीठे तेल के दीया में दुकान पर ७ दिन तक जलावे तो माल बिकने लगे यौर यंत्र के नीचे मन्त्र लिखे।

यंत्र :-

|       |      |     |     | , |
|-------|------|-----|-----|---|
| टरर्४ | 226  | 230 | ट१६ | 1 |
| 228   | 280  | 223 | 222 | - |
| 292   | 2    | 228 | 222 |   |
| 228   | ट्रश | 285 | 238 |   |

यंत्र के नीचे उपर का मंत्र लिखे।
दुकान में माल की विक्री हो—दो यंत्र शुभ वड़ी
शुभ तिथि में लिख एक कोसहत में रख शकर बूरा
में डाले फिर भीठे यनार के पड़ में बांधे दूसरे को
दुकान के दरवाजे में बांधे।
विधि—पहला यत्तर पहले घर में दुसरा दूसरे में
इसी प्रकार १६ घरों में धरे।

### यंत्र लिखने का

यंत्र चाल दिखाने का

| _  |    |   |   |
|----|----|---|---|
| ब  | 37 | 8 | ä |
| व  | ह  | आ | a |
| 37 | ā  | व | 3 |
| 3  | व  | व | अ |

| 5  | 22  | 5% | 12   |
|----|-----|----|------|
| 23 | ध्य | B  | ११   |
| 3  | 28  | 3- | 8    |
| 80 | 75  | ४  | ६त्र |

स्वप्न यावे तो इस यंत्र को भोजपत्र पर यष्ट गंध से लिख गुगर खेवे तो फिर स्वप्न न यावे सत्य

सत्य सत्य और तीन २ बार इन पांच नामों का स्मरण करके सोवे गणपति गणेश काटो कलेश १ हे बली पायक हनुमान २ काली

|    | _  |    |    |
|----|----|----|----|
| नं | 33 | जं | यं |
| क् | नं | जं | ठं |
| ठं | जं | ठे | क् |
| नं | कु | जं | ठं |

काली महा काली ३ हे भैरव ४ हे नुसिंह ४।

| 28  | 33 | 2    | 9  |
|-----|----|------|----|
| ٤   | 3: | 30   | 3€ |
| 3.2 | 26 | 25.0 | 8  |
| 8   | àL | 22   | 38 |

घोड़ा का यंत्र-इस यंत्र को घोड़े के गले में बांध कस्त्री कपूर केशर से उत्तम मास के पहले रिववार को लिखे कागज

पर गूगर खेवे तो दंगा नहीं करे स्वामी का शुभ-

38 8= 36

जो भैंस बच्चा को न लगावे और दूध न दे इसके सींग पर इस यंत्र को बांधे।

गी का यंत्र-इस यंत्र को केशर गोरोचन कुम कुम से भोजपत्र पर लिख गो के गले में बांध यूगर खेवे तो गो बहुत दूध दे।

| 22 | 37 | 8  | V  |
|----|----|----|----|
| ٤  | 3  | 32 | 32 |
| 38 | ₹£ | 2  | 8  |
| 8  | 7  | 30 | २३ |

बैरी के घर में कलह हो-इस यंत्र को स्याही से कागज पर निकृष्ट मास की निकृष्ट घड़ी में शनिवार को लिखगूगर खेवे बैरी के दर्बाजे पर

| 38  | 38 | 36 | 32 |
|-----|----|----|----|
| 38  | 32 | 38 | 38 |
| -36 | 36 | 38 | 38 |
| 38  | 38 | 38 | 32 |

गाढ़े जब तक उखाड़े नहीं उसके घर में कलह रहे यंत्र की रीति से यंत्र को भरे।

बैरी के जूता मारिवा का यंत्र-शनिवार को जलते मुर्गा जाति क तेली या यक्तर की कमर तले से एक यगार लेके मध यथवा तेल पानी का कुल्ला उस पर कर उठा लावे पीछ फिर कर दखे। कोइजा की यगर धूनी देकर एक पतासा यग्नि पर वे फूल चढ़ावे भूत प्रसन्न हो फिर उस कोइला योहरताल को मिलाके पुराने लत्ताया कफन पर यंत्र लिखे उसके तले वेरी का नाम लिख यंत्र पर ज्ता मारे तो निश्चय वेरी माथा में

लगे इस पुस्तक की यादि में यंत्र वनाने की विधि लिखी है उसके अनुसार बेरी के नाम का यंत्र बनावे और उस पर जुता मारे यति श्रेष्ट है।

8 7 7 75 75 76 5 6 8 3 40 78 73 60 5 0

बैरी बर्बाद होवे-वृश्चिक के चन्द्रमा में गधे की खाल पर इस यंत्र को लिखे फिर बेरी और उसकी



माता का नाम यंत्र के तले लिखकर यूगर धूनी दे और १०= मन्त्र पढ़े और वैरी के

घर की चौखट तले अथवा घर के आंगन में अथवा भारग में गाँदै तो बैरी को दुख प्राप्ति हो।

मनत्र-यों हीं श्री त्रपुर भेंह त्रपुर बीर मम रात्रू यमुकस्य पीड़ा इन्ह २ स्वाहा।

बैरी का नाश करन का यत्र-रिव दिन मसान का कोयला पूर्व युक्ति सं लापा हुत्या और हरि-ताल दोनों को जल में सान रोटी पर इस यंत्रको लिसे दो बतासा ग्रार श्राग्न पर रख यंत्र को धूनी दे और १० = मन्त्र यंत्र पर दम करे मसान व औराद्धा में गाढ़े तो ३ मास में शत्रु का नाश होवे।



पूवकों यंत्र का मन्त्र-यों हीं श्रीक्ली महान वीराय अभुकस्य नाराय २ विचंसय २ स्वाहा । गया हुत्रा पुरुष फिरें-जो मनुष्य रूठ के कहीं चला जाय तो इस यंत्र को भोज पत्र पर कुम कुम गोरोचन से लिख चर्लें से बांध उलटा फेरे तो वह पुरुष उसी समय जबलों घर पर न चाजाय नित्य चर्ले में उल्लेट २१ चक्कर दिया करे।



सर्व बसीकरन यंत्र-यह यंत्र पत्थर पर लिख

|     | ०1188 च ०००          |
|-----|----------------------|
| 600 | र्राष्ट्र वर्ष ४ हर् |
| All | 68-23-1:: ÷ α        |

चूल्हे में गाढ़े ७ दिन राखे यंत्र के नीचे जिसे बश

बश करे उसका और उसकी माता का नाम लिखे।

वसीकरन मन्त्र-यों क्लीं हीं श्रीं सर्व जनस्य हृद्यं मभवश्यं कुरु २ स्वाहा।



विधि—दिवाली की रात को अब्दगंध से लिख धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर १०८ मन्त्र जप पाग में राखे। वसीकरन यंत्र राजा प्रजा वश्य होवें



विधि—इस यंत्र को गेहूं की रोटी पर लिख कारे कूकर को खवाव तो सुसर वश हो कूं करी को खवावे तो सास वश हो।

बसीकरन-इस चिंतामिण नाम यंत्र को चंदन सिंदूर से भोज पत्र पर लिख माय पर राखे तो तीर न लगे योर केशर कस्तूरों से लिखे तो सर्व कामना सिद्धि हों केशर कस्तूरों से वश करन यंत्र

# को कपड़े पर लिख वाती बना जलावे उसकी राख खिलावे वश्य हो ।



श्रामुकी श्रमुका के वश्य हो। बसीकरन-इस यंत्र को श्रासन तले गाढ़े राजा प्रजा वश्य हो।

| १४    | कीं          | 84   |
|-------|--------------|------|
| हो हो | देवदत्त योहि | खारी |
| 88    | की           | 88   |

३५२

नजर लगने का यंत्र-इस यंत्र को भोज पत्र पर अध्यांच से लिख जिसके गले में बांचे उसे नजर कभी न लगे।

| 7  | 20 | 0- |    |
|----|----|----|----|
| 27 | 20 | 22 | 9  |
| 82 | 6  | 34 | 80 |
| V  | 20 | 20 | 34 |
| 6  | 37 | 6  | 23 |

जुआ जीतने का यंत्र-रिवार पुष्प नक्षत्र में लिख हस्तमें पंवार की मूलला यंत्रमें लपेट धूनी दे सवा पाव मिठाई भूसो को खिला ज्वा खेले तो जीते सत्य ३।

| 2    | 546   | इस्।    | या        |
|------|-------|---------|-----------|
| 3401 | ગુહા  | 37114   | રંગા      |
| 511  | Eil   | 1811    | इंस्ट्री। |
| 28   | £8.11 | प्राप्त | ym!       |

सत्या

धरन यंत्र-इस यंत्रको एक सांस में दिवाली की रात को भोज पर लिखे तो धरनन डिगे कमर में वांधे रहें सत्य ३



ओंओं पंबंकंयंषट स्वाहा

हाजिरात-शलक को स्नान कराय पवित्र वस्त्र

पहराय सुंगींघ लगय बैटावे एक रूपया सवा सेर मेवा मिठाई त्रोर इत्र बादशाह की भेट की रख दीपक में चेवेली का तेल जलाव यंत्रक काल घर बालक दृष्ट रखे फिर इस त्रजीमत को पढ़े विस्मि-ल्लाहिर्रहमानिरहीम त्रज वाया जिमाईल या दर-दाईल या रक्त माईल या तन्क फील बहक्क या बुद्दृह हम्मन हम्मन बहक्क लाइलाह इल्लि-ल्लाह मुहम्मद रस्लिल्लाह या हेकल या हैकलन या कोकल या कोकलन बहक्क सुलमान नवी बिन दाऊद त्रलेहुस्सलाम।

हाजिरात का यत्र—इस यंत्र को घुटे हुये कागज पर सब कोठे समान बना कर लिखे १ के यंक से २४ तक लिख उस पर इत्र लगा के लिखे श्रोर एक सफेद

| १६ ६६ २२ १०<br>२१ १० १५ ५० |
|----------------------------|
| 20 60 रस वि                |
|                            |
| 86 10 8                    |
| १८ १३ १२ २३                |

चादर विद्या कर उस के वारहों कोने में लोह की कील गाढ़ उसपर बालक के गले में फूल माला पहना कर विठावे इत्र लगावे बावल और फुलोंपर अजीमत पढ़ बालक पर मारता जाय जब बादशाह यावे तब मेवा मिठाई भेंट कर प्रछ्ना हो प्रं छले।।
भूतादिक दोष निवारणा यंत्र—यह यंत्र शाह
यव्दुल कादर जालानी की प्रणाम कर लिखे यंत्र
में रोगी का नाम लिख नये वस्त्र में लपेट वाती
बना दीपक में चवेली का तेल भर रोशन करे
पवित्र स्थान में रख जमीन को पोता माटी से पोते
फलमिठाई दीपक धरे जवरोगी लो पर दृष्ठि करे
तो रोग जाता रहे चंमाहो जाय सत्य ३।



भूत बकरे-इस यंत्र को कागज पर लिख फलीता

बनाकर सुंघावे तथा इस यंत्र में राई भर जलावे तो भूत जिन्न उतर जाये।

| १२ | 28 |
|----|----|
| ३  | 3  |

कामन करने को फलीता-इस फलीता को काले कपड़े में लपेट कर एक २ यंत्र में सुर्व रख



काले रेशमी डोरामें पिरोके चूल्हे में गाढ़दे जिसके नाम से करे वह नामर्द हो जावे॥ काला कलवा लगा हो इस यंत्र की बाती कर तो गले में इस यंत्र को दीपक में जलाने से बांधे तो उतर जाय। प्रेत बश होय।



सूंड़ी की पीड़ा की यंत्र-रिव वार को प्रातः काल लिख़ कमर में बांधे तो पीड़ा टरे।

|   |   | N  | 1   |   |
|---|---|----|-----|---|
|   |   | N  |     |   |
| M | 6 | 90 | الم | ~ |
|   |   | 20 |     | _ |
|   |   | 4  |     |   |

| 1 | II    | फू  | a   | र    |
|---|-------|-----|-----|------|
| - | 9     | 8££ | १०१ | 30   |
|   | रिरेट | 8   | ಬ   | १०२  |
|   | 28    | 803 | 852 | . 22 |

रोगी की पीड़ा को यंत्र—यंत्र को अष्टगंध से भोजपत्र पर लिख गले में बांधे बालकों को मिठाई बांटे।

सृंड़ी की पीड़ा को यंत्र— पातः काल इस यंत्र को लिखे १६१६ यंक चालक देखके सब कोटों ४ का यंक भरे।

| Je G | 184                                | 7    | 7    |
|------|------------------------------------|------|------|
| 3    | 3'3<br>'8'                         | 5    | ध्र  |
| 1 3  | و <del>در</del><br>د <del>در</del> | 2.   | 4 57 |
| 70   | 3/35                               | 1075 | 241  |

बसी करन यंत्र—श्रों नमो नृसिंहाय सर्व दुष्ट विना गाय सर्व जन मोहनाय सर्व राज्य वश्यं कुह २ स्वाहा १००० दिन जपेसिद्ध के ७ बार मंत्र से विभूति-मस्तक पर लगा जाय।

| ł |      |     |      |     |     |
|---|------|-----|------|-----|-----|
| - | हंशे | हरी | हश   | हरी | हरी |
|   | हरी  | हरी | हरीं | हरी | हरी |
|   | हरी  | हरी | हरी  | हरी | हरी |
|   | हरी  | हरी | हरी  | हरी | हरी |
|   | हरी  | हरी | हरी  | हरी | हरी |

| यं १ | तिज<br>न हाथ | परबांधे | यंत्रः | सीत   |      |                  |    | धार्स<br>जनां<br>र |    |
|------|--------------|---------|--------|-------|------|------------------|----|--------------------|----|
| 80   | 90           | 66      | श्री   | श्री: | st.  | १०               | 86 | 2                  | 9  |
| ७१   | 96           | 90      | श्री   | अी    | भी   | ધ્               | 3  | १४                 | 23 |
| 30   | ७१           | ७१      | श्री   | श्री  | श्री | <del>ا</del> الح | 55 | 2                  | 57 |

त्राकर्षण यंत्र-इन दोनों यंत्रों को वह ड़ा के पत्ते पर यामने सामने लिख विधि पूर्वक पूजन कर पृथ्वी में गाढ़े जिस किसी से मिला चाहे याप याय मिले।





इस यंत्र को शनिवार को इस यंत्र को खेत में नील से लिख खेत में गाढ़े यन्न बहुत उपजे गाढ़े तो खेत को कीड़ी न चेत्रफल की प्रजा करे। खाय।

| 2  | 8c | 2  | =  |
|----|----|----|----|
| 9  | 3  | LX | 28 |
| 28 | 22 | £  | 2  |
| 8  | ٤  | 22 | 24 |

दो यन्त्र ऋष्ट सिद्धि के मन्त्र सहित मन्त्र—ॐ श्रीं हीं क्ली महा लद्दमये नमः।



विधि-दिवाली की रात्रि को तांवा की चौखुंटी कटोरी बनवा के उसमें रक्त चन्दन से यंत्र लिख

णूजन कर १ सहस्त्र मन्त्र जेंपे तो श्राप्ट सिद्धि शाप्ति हो।

#### यंत्र



इस यंत्र को गुभ घड़ी में लिख बालक के गले में बांधे तो ममाण का खलल जाय। पुरुष स्त्री के वश होवे—इस यन्त्र को अष्ट गंध से भोजपत्र पर लिख स्त्री के बांये हाथ पर बांधे।

भूतादिक काढिवा का फलीता इस फलीता की नाक में धूनी दे तो समस्त रोग भूतादिक मिटें बहक्क या रफ्ताईल बहक्क या जिबाईल या तनका फील हाजिर करो या दरदाईल



बहक्क या बुद्दूह या बुद्दूह इस यंत्र को भोज पत्र पर श्रष्ट गंध से लिख भुजापर बांधें तो जहां जावें श्रादर सत्कार हो।



स्वामी का बसीकरन-इस यंत्र को भोजपत्र पर गोरोचन से लिख पूजन कर दो शिकारों के मध्य



में रख श्राग्न में ऐसा जलावे कि यंत्र जलकर भस्म हो जाय जब शिकोरे ठंडे हो तब यन्त्र की राख को पानी में घोल कर पी जाय तो स्वामी वश्य हो।

राजा का बसीकरन-इस यन्त्र को भोजपत्र पर गोरोचन या श्री खंड कुमकुम या दूध दही अना-मिका के लोही से लिखे।

> हीं हीं हीं हीं हीं देवदतमध्य नाम हीं हीं हीं हीं हीं

बेहतरीन व त्र्यासान मोहिनी तिलक-पत्ता बल का लाय कर साथे में लो सुखाय, कपला गाय के दूध में गोली लो बनवाय। जब चाहे गोली विसो-तिलक करो हरसाय, निश्चय कर ये जान लो जग वश में हो जाय। भूत प्रत दूर होने का यन्त्र-इस यंत्र को

| ट्रप | 28 | و  | 182 |
|------|----|----|-----|
| દ્   | ६० | ६२ | 23  |
| ४६   | 8  | 23 | 23  |
| Z    | €€ | 22 | とこ  |

त्रमगंध से भोजपत्र पर लिखकर घर में रखे तो जरा भी डर न लगे।

इस यंत्र को चांदी की तस्तरी पर शमशान की मिट्टी से लिखकर सूत के नताये हुए मरीज के मर पर दो मिनट तक रखकर तालाव में फेंक चांव तो भूत प्रेत जो कुछ भी हो फौरन भाग जावे।

राज दरबार में इज्जत पाने का यंत्र-इस

यंत्र को चमेली की कलम म लिखकर चपनी सुजा पर बांच तो राजमान हो। ये यंत्र चगर गुलाव के

| 25 | 보는   | 1  | S. 72. |
|----|------|----|--------|
| L. | ·E   | 22 | ६६     |
| 26 | न्नर | ž  | て      |
| 2  | 75   | 飞菱 | 75     |

रम से भोजपत्र पर लिख कर त्रपने हाथ पर बांधे

तो राज दरबार में जाने से इज्जत मिले। मच्छर भगाने का मनत्र व यनत्र-जिस दिन



मच्छर रात में दुख देवें बहुताय तेल लोंग का खाट पर छिड़कत ही भग जांये। वकरी के दूध में गंधक चौर नौसा-दर पीसकर उसकी स्याही सेकाले

कागज पर नो मरतवा इस यंत्र को लिखकर यलग २ उन नौ दुकड़ों को फाइलो, उपला की यांच सुलगाकर उममें दो २ मिनट बाद इन दकड़ों को डालता जाव थोड़ी देर बाद गन्छर भाग जायेंगे।

शीतला का यनत्र-(१) इस यंत्र को कागज पर लिखकर जिस वालक के शीतला निकल उमके गल

| -5: | 816 | É. | 75 |
|-----|-----|----|----|
| 108 | 8   | 8  | 42 |
| 32  | 20  | 20 | Eq |
| ÷.  | Z   | 32 | 34 |

में बांध देन से शीतला दूर हो जाती है।

(२) इस बंत्र की कागज पर चन्दन से लिखकर चौर गूगल धृष का धृष देकर शीतला जिसके निकली हा उसके गल में ताबीज बनाकर बांध दें। नाक बहने का यंत्र— (१) इस यंत्र को सरसों के पत्ते पर लिखकर चत्राने से नाक बहने लगती है।

| 0   | 8  | ४७ | 32 |
|-----|----|----|----|
| 122 | E  | 82 | 72 |
| ४४  | 28 | 6  | 90 |
| 34  | 33 | 23 | 27 |

(२) इस यंत्र को कनेर के

पत्ते पर स्याही से लिखे और शत्रु का नाम लेकर उसको सई से छेदे तो उसकी नाक बहने लगे। मदारी को पछाड़ने का मनत्र—ॐ नमों गदा-धारी हनुमंत बीर स्वामी का तेज बैरी का शरीर और शत क्कडमा तू का लका चलाया चलो बैरी न थरे में कर ही तेरे जीब की मरात में ना डरी ना डी तेर गुरु पर से मारो तुमें द्रक ही तीर से मेरा मारा ऐसा चूमें टोसे नारंगी सर्प की लहर परे तो वे हैरत मारू बान फर चले तो गुरु गोरख नाथ की चान दुहाई मेरे गुरु की दुहाई फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा।

विधि-उड़द के दानों पर सात बार मंत्र पढ़कर मारे तो मदारी वहोश होकर गिरे। मदारी को पछाड़ने का यनत्र—इस यंत्र को

### सात पीपल के पनों पर लिख कर बबूल कीकर के



कारों में सातों पत्तों को पिरोकर जहां खेल होता हो छोड़ दे तो मदारी फौरन चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ेगा पत्ते कारों में से निकालने से फिर शिक हो जायेगा। ट्योगर बढ़ाने का यनत्र-इस यंत्र को दीवाली

के दिन महालच्मी का प्रजन कर लाल चंदन से दुकान या बैटने की जगह पर लिखे तो

| 5 | 1.0 | 150 |
|---|-----|-----|
|   | 3   | 22  |
| ٤ | 7.  | 2   |
| A | 65  | 68  |
| ֡ | ध्य |     |

व्यापार में बढ़ोत्री हो।

इस यन्त्र को शुभ घड़ी में यसगंध से भोजपत्र पर लिखकर दुक्रान की तिजोरी या गल्ला में रखदे तो व्योपार जरूर बढ़े।

ढोल फूटने का यन्त्र-(१) इस यन्त्र को



दिवाली या चन्द्र ग्रहण की रात को खरगोश की खाल पर कोयले से लिखे चौर जिस जगह दोल बजता हो उस जगह छोड़ यावे तो दोल फ़र्रे ।

(२) स्व हुए चमड़े पर ताला गकी मिट्टी से लिख-कर बजते हुए दोल के सामने जाकर दिखाव तो दोल फूल जावे।

दुशमनी कराने का यन्त्र-(१) इस यन्त्र को कागज पर लिखकर जिन दो यादमियों के दरम्यान भगड़ा कराना हो उनके रहने की जगह में गाढ़ द

| J. | 32  | و  | 28  |
|----|-----|----|-----|
| 25 | 9   | Y2 | のゴ  |
| ६४ | 72  | 28 | 8   |
| ¥  | CFJ | 22 | PA. |

तो दोनों लड़ने लगेंगे।

(२) इम यन्त्र को गधे की लीद से कागज पर लिखे जिसके घर भगड़ा कराना हो उसके यहां डाल यावे तो जरूर यापस में भगड़ा हो। मसान का यंत्र-(१) इस यंत्र को कागज पर

लिख कर गले में बांच तो मसान न सतावे।

(२) इस यन्त्र को रामशान की मिट्टी से कागज पर लिखे और पीले कपड़े में

| न्रह           | त्र | E   | £  |
|----------------|-----|-----|----|
| E              | 13  | 84  | ५३ |
| <sup>3</sup> द | 38  | to. | D  |
| 6              | 755 | ७३  | 78 |

रखकर ताबीज बनावे फिर जिस मरीज के बाजू में वांचे तो मसान ना रह।

भूत प्रेत नाशक यन्त्र-इस यन्त्र को जाफरान



भोजपत्र पर लिखकर लोंग और कपूर के साथ रोगी के सामने ११२ अर्ना दे तो भूत प्रेंत दूर हो जाय।

प्रत नाशक यंत्र-(१) इस यन्त्र को शनिवार के दिन कागज पर काली स्याही से लिखे और पूजन

| 27 | ६५ | 5  | 87 |
|----|----|----|----|
| ٤ر | 23 | 28 | 87 |
| 27 | 2  | 27 | ११ |
| 2  | 23 | 28 | 五五 |

करके उभमें त्राग लगादे तो मोहञ्चत हुट जाय।

(२) इस यन्त्र को कोयन से लिखकर सिद्धि के मुताबिक सिद्ध करके जिसे तुम प्रेम करते हो उसे दिखाओं तो प्रेम का नारा हो। बलाय दूर करने का यन्त्र—(१) इस यन्त्र को भोजपत्र पर चन्दन से लिखकर विधि पूर्वक

| इ.स | 86 | ٤.    | £   |
|-----|----|-------|-----|
| نو  | ४  | それ    | 75  |
| 30  | 23 | £     | 2   |
| 0,  | A  | ير خو | र्४ |

पूजन करके घर में गाढ़ दे तो घर की सब बलाय दूर हो।

(२) इस यन्त्र को कागज पर लाल चन्दन से लिख कर बाजू पर बांधे तो बलाय दूर हो । प्रोम बढ़ाने का यन्त्र—(१) इस यंत्र को कपूर से

कागज पर लिखकर फिलेल जलादे तो प्रेम बढ़े।

(२) इस यंत्र को रेशमी रूमाल पर रोली से लिखकर जिससे तुम भेम करते हो उसके हाथों

से उस रूमाल में याग लगवा दो तो वो प्रेम करने

लगे।

दुश्मन उच्चाटन यन्त्र-(१) इस यन्त्र को तांवे



के पात्र पर लोहे की कलम से लिखकर रखे तो रात्रु का उच्चा-टन हो।

(२) इस यन्त्र को रेशम पर लिखकर तांवे के पात्र का ताबीज बनवाकर रात्रु के बांधे तो उसको जरूर २ उच्चाटन हो ।

(३) यदि इस यन्त्र को लाल चन्दन से लिखकर एक टूटे हुए मटके में त्राग जलाकर कागज को उस त्राग में जलादे तो ज्यों ज्यों त्राग का धुत्रां निकलेगा त्यों त्यों दुश्मन को उच्चाटन होता जायेगा।

बुरे ख्वाब न त्र्याने का यन्त्र—(१) इस यन्त्र को इतवार के दिन कागज पर रोली से लिखे और ताबीज बनाकर जो भी उसे अपने गले में बांधे तो रात में सोते बक्त उसे बुरे २ ख्वाब न आवें। (२) इस यंत्र को भोजपत्र पर लिख कर सोते समय सरहाने रखे तो बुरे ख्वाब बिलकुल न आवें।



मूत दिखाई देने का यंत्र—(१) इस यन्त्र को गिलोय के रस में भोजपत्र पर लिखे चौर मंगल वार को रात के समय धूप चौर कर अटम कर रोली से पूजन करके सोते समय इसे सरहाने रखे।

(२) इस यंत्र को शमशान की कर राख ने कागज पर लिखे चौर च्रपनी चारपाई के नीचे रखे तो भूत दिखाई दें।

अप्राधा शीशो का यंत्र—(१) इस यंत्र को इतवार



के दिन कागज पर लिख कर मांथे पर बांधे तो वीक हो।

(२) सफेद चन्दन से कागज पर लिखकर गूगल बगैरहा की भूप देकर बांजू पर बांधे ।

सर्प विष नासक यन्त्र—(१) इस यन्त्र को कागज पर चन्द्रन से लिख कर गंगाजल ने धोकर जिसके साप ने काटा हो उसको ये जल पिलाने से ठीक हो जाता है।

| 60 | र्थ | K  | £  |
|----|-----|----|----|
| E  | -8  | ४त | ५३ |
| ७६ | 38  | F  | 2  |
| 0  | ¥   | 68 | 78 |

TIPE TO

百月 111

山田本 与 网络

(२) इस यंत्र को लाल कपड़े पर लिखे श्रीर सिद्धि करके ताबीज बनाकर दाहिने हाथ में बांधने से जहर उतर जाता है।

सर्व सिद्धि यन्त्र-(१) इस यन्त्र को चीड़ की लकड़ी से लिखे तो चक्रवर्ती राजा भी वरा भें हो।

后卵卯

लिए जिल

हामक कि ह

有前時首

| Pir    | 170 | OF ST | FP F | 明朝 河 幸     |
|--------|-----|-------|------|------------|
| 3&     | 33  | 23    | 3-8  | 1 10 7/6   |
| 88     | 38  | इर्   | 33   | इसीस (ह)   |
| 88     | 55  | 32    | 64   | ह कि विश्व |
| त्रप्त | 87  | 22    | 38   | E 003 300  |

सर्प विष न

序 两 (9)

हिशा करक

(२) इस यन्त्र को भोजपत्र पर सफेद चन्दन से लिखें, सिद्धि प्रयोग के अनुसार अपने साथ जिस राजा के पास ले जावे वो जरूर वश में हो जावे। शत्र का मुँह सुजाने का यंत्र-(१) इस यंत्र को इतवार के दिन राबु का नाम तेल से कागज

| Đ        | 28 | 27 | 32 62 | 38 |
|----------|----|----|-------|----|
| 10 to 14 | 28 | 8€ | 38    | ६३ |
| 00000    | 68 | ११ | 22    | 83 |
| 五人二节     | 88 | 72 | 48    | 82 |

पर लिखकर जमीन में दबा दे तो दुश्मन के मुंह पर सूजन या जावे।

(२) लोहे की कलम से लिखकर जुता मारने से

शत्रु का मुंह सूजे। कुम्हार के बरतन बिगड़ने का यंत्र—(१) इत-

| ₹. | ५६ | 8  | 34         |
|----|----|----|------------|
| 28 | 82 | 38 | <b>E</b> 2 |
| 30 | 28 | 28 | 94         |
| 88 | 82 | 78 | ७५         |

EIERH EIL

司方野市

वार के दिन इस यंत्र को कुम्हार के चाक पर लिखने से वर्तन विगड़े।

(२) इस यंत्र को नीले कागज पर रोली से लिख-कर जिस जिस कुम्हार के यांच के नीचे जमीन में गाढ़ देवे उसका एक भी वर्तन पकने न पावे। स्त्रीरत कष्ट निवारण यन्त्र—(१) इस यंत्र को गंधे की हड्डी पर लिखकर यौरत की कमर में बांधे तो ठीक हो।

| ७६ | 20 | 3  | 8.6 |
|----|----|----|-----|
| €, | 82 | ६२ | 25  |
| 20 | 62 | 54 | 22  |
| 2  | 32 | 28 | यट  |

(२) इस यन्त्र को गधे के चमड़े पर हरे रंग की स्याही से लिखे और उसको औरत के रहने की जगह पर ही रखे तो उसको कोई तकलीफ न रहे। शत्रु भयनाशक यन्त्र—(१) इस यंत्र को धत्रे के रस से लिख कर गले में बांधे तो भय न हो।

| -8 | 88 | £  | पृश् |
|----|----|----|------|
| 68 | 8  | 8  | ५२   |
| 3  | 22 | 2€ | 58   |
| E  | 2  | 32 | 87   |

邓南师 市里

(२) इस यन्त्र को त्राक का दूध लाकर कागज पर लिखे और सिद्धि के मुताबिक हमराह उसे रखे तो कभी भी किसी शत्रु की तरफ से डर न रहे। कुत्ता नचाने का यन्त्र—(१) इस यन्त्र को इत-वार के दिन कुत्ते के कान पर लिखे तो कुता नाचने लगे।

| 0  | 8  | त्रक | 32 |
|----|----|------|----|
| 72 | £  | 82   | 42 |
| 87 | 78 | 2    | 88 |
| 37 | 35 | 23   | KZ |

(२) इस यन्त्र को शमशान की राख लाकर किसी पत्ती की खाल पर लिखे और छत्ते के गले में बांध दें तो वो नाचने लगेगा।

(३) इस यन्त्र को शनिवार के दिन लिखकर कुत्ते की दुम में बांधे तो भी नाचने लगे। सर्प नाशक यंत्र—(१) इस यन्त्र को मालकंगनी से लिखकर घर में रखे तो सांप न त्रावे।

| ७५ | ७५ | 8  | 3  |
|----|----|----|----|
| ٤  | 8  | 24 | 34 |
| 20 | ٤2 | £  | 2  |
| 9  | y  | 36 | 43 |

3P EPER

कि इर्राक

काम नह

सर्व सिंह

र्शादह के नाम

THE STREET

(२) इस यन्त्र को कौवा की बीट पानी में घोलकर केले के पत्ते पर लिखे और ग्रगल की धूप देकर उस पत्ते का रस निकाले फिर उस पत्ते के रस को सांप के बिल पर छोड़ आवे तो सांप भाग जाय। नजर मारन यंत्र—(१) इस यन्त्र को तांबे के पत्तर पर लिखे और ताबीज बना बालक के गले में मंगलबार व इतवार को बांधे तो नजर न लगने पावे।

| 88 | 8  | EA  | ~ W   | 24k H/ ( | 9  |
|----|----|-----|-------|----------|----|
| 2  | 3- | 82  | 22    | 原作作      | 71 |
| 50 | 62 | 4   | जी ली | H GE FF  | 1  |
| 6  | 8  | 3-& | 2     |          | 1  |

(4) 部 平司

P. 河東 南南

उस परो का र

सांग क विज

(२) इस यन्त्र को कोयले से कुम्हार के त्रांवे का ठीकर लेकर उस पर लिखे और शलक के खेलते समय वो घर से बाहर जाते समय साथ रखे तो उस बच्चे को कभी भी नजर न लगे। सर्व सिद्धि यंत्र-(१) इस यन्त्र को भोजपत्र पर गीदड़ के नाखून से लिखकर गूगल वगैरह की धूप देकर बाजू पर बांधें तो जो भी काम करे सिद्ध हो।

| Ex  | 88 | 16 | र्ग १ |
|-----|----|----|-------|
| 8   | 8  | 2  | न्र   |
| 0.3 | 22 | 20 | .29   |
| E   | 25 | 38 | 83    |

म गालकर

那多呼后

事明事

अति जान

(२) इस मन्त्र को भेड़ के दूध के साथ पर लिखे योर यगर यसगंध वगैराह की धूप देकर किसी पीपल के नीचे गाढ़े तो सब काम सिद्ध हो । अपन मनी अपन नामान के सामा

वसी वागवी

लिए विशे पाला

मोड़े, बोल

PEDITE!

FIE BIP

**神9** 开京 3

भय निवाररा यन्त्र-(१) इस यन्त्र,को लिखकर बालक के गले में इतबार के दिन बांधे तो बच्चा डरे नहीं श्रीर खाव में रह २ कर चौकना भी बन्द हो जाय हि हाई निगई उत्तर्धात उपाहार रहि छान

| 83 | Q   | ZY' | 24   | CR HE IN FIRE  |
|----|-----|-----|------|----------------|
| 13 | ts) | 82  | 24   | HEIR HALLS     |
| 50 | 102 | CFS | त्रह | s sh sh labe   |
| 9  | 32  | 38  | 2    | Bits thin allo |

कारने तो उस क

स्वा भरवा मा

ESP ESTE

थार मेन्सल का

मन हो सात वा

(२) इस यन्त्र को लाल कागज पर तुलसी के पत्तों का रस निकाल कर उससे लिखे और जो बालक डरता हो उसे दिखाकर जंगल में दबा आवे तो उस का डर दूर हो।

शत्रु मुख भजन यंत्र-(१) इस यन्त्र को लोहे

| 20 | 82 | 2  | 80 |
|----|----|----|----|
| 26 | 0  | हर | SU |
| 28 | 88 | 88 | 82 |
| 26 | 23 | 30 | 64 |

की कलम से कागज पर लिखे और साथ ही उसमें दुश्मन का नाम भी लिखदे फिर उस पर जुता मारे तो शत्रु का मुंह भजन हो। (२) इस यन्त्र को कागज पर गर्धे की लीद से लिखे और बाजू पर बांधकर अपने राज्य के सामने जावे तो उस का मुख भजन हो। त्राधा शीशी का मंत्र-ॐ नमों में बसी बानवी उद्यल पेड़ पर जाय कूद कूद शाखन पर बेठी फल लाय श्राधा तोड़े फोड़े श्राधा जनरन मोड़े, लोल धरे जो वृंघट श्रपना श्राधा शीशी जाय। विधि-जमीन पर हाथ पानी खीचे और सात आड़ी लकीरें काटता चले इस तरह कई मरतवा करे तो श्राहिस्ता श्राहिस्ता श्राधा शीशी का दुई ठीक हो जाय।

शतु नाशक मंत्र-श्रोंम हरे क्ली श्रायली भौग पुरवा भैरवी मातंगी त्रिलोक बसे मास्या स्वाहा। विधि-इस मन्त्र का एक हजार जाप करे गोरोचन श्रीर मैन्सल का तिलक लगाकर शत्रु के पास जावे मन ही सात बार इस मन्त्र को पढ़कर हर बार एक उड़द के दाने पर फूंक दे फिर इन सातों उड़दों के दानों को दुश्मन पर फेंकदे तो या तो वो दुश्मन तुम्हारे वश में हो जायेगा या फिर बीमार होकर १ चारपाई पर ही पड़ा रहेगा।

शत्रु नाशक यंत्र



विधि—इस यन्त्र को कौवा का पंख लेकर हर-ताल से लिखे और रात के समय पूजन करके शम-सान में गाढ़ त्रावे तो शत्रु की श्रवानक मृत्यु हो। बिच्छू का जहर उतारना—ॐ नमों श्रादेश गुरु को समुद्र समुद्र है खाई इस मंत्र को सिद्ध करे फिर जिस को बिच्छू ने काटा हो इस मन्त्र को पढ़कर पानी पिला दे तो जहर उतर जाये काटा हुत्रा शांति पाये।

## उच्चाटन का यंत्र



विधि—इस यन्त्र को छते के खून से मंगलदार को लिखे विधि पूर्व पूजन करके गले में बांधे तो उच्चा-टन हो।

उत्तम फल मन्त्र विधि-इस यन्त्र को गोरोचन छमछम से भोजपत्र पर लिखे और शराब के सम्पुट में रखकर धूप बगै-राह से खुब अच्छी तरह पूजन करे, इसरे दिन निकाल कर कि हैं देवदर्ग अपनी चोटी में बांधे तो इसका कि कर कि विकास फल मिलेगा। मन्त्र बिच्छू उतारने का—ॐ नमो कांमरू देश का मार्चा देवी जहां बड़े इस्तेमाली जोगी ने पोली कत्ती दस कालीदस कावरी दस पीली दस लाल रंग विरंगा दस खड़ी दस कितवें भाल इनका विष हनुमंत हरे रचा करे गुरु गोरखनाथ फुरो मंत्र ईएवर वाचा।

बिधि—इस मन्त्र को ग्रहन की रात को एक हजार बार जपे तेल का दीपक जलावे मिटाई का भोग लगावे इस तरह सिद्ध करके जिसके काटा हो उपलो की राख सात बार मन्त्र पढ़कर काटी हुई जगह के चारों तरफ लगादे तो जहर धीरे २ उतर जायेगा।

विदेश में शत्रु मारने का यंत्र विधि-इस यंत्र को मोर के पंख से लिखकर शराव



के वर्तन में रख उसका मुंह वंद करदे और शमशान

भूमि में गाढ़ यावे ऐसा करने से जब उसके उपर
सूरजं की किरनें या वारिष पड़ेगी तब विदेश गये
हुए रात्रु पर रोग सवार हो जायगा।
बसीकरन मन्त्र—ॐ ननो किस पर कामनी
यमुकी विशायमान हूं फट स्वाहा।
विधि—तांवे की पुतली लेकर इसका पूजन करे
त्यौर मौम रहकर हर रोज एक सो जाय २१ दिन
तक करके पुतली के सामने कुछ फूल लेकर जिस
यादमी पर हाले वो फौरन वश में हो।

## ऋगिन शांत यन्त्र

विधि-इस यन्त्र को भोजपत्र अं अं पर पीली स्याही से लिखकर अं जिस्त के जान का मान में दबा दे और सात कि कि पानी देता रहे तो अं कि कि लिस अं अं अं अं अं अं कि पानी गये चड़ी मेंस हिलानी काबी हांड़ी कि ची पाली उपर चढ़ी पंजर की ताली तले भें रू की की की लें उपर नरसिंह-गाजे बांधी हांड़ी उबले तो

गुरु गोरखनाथ-लाज रखे।

विधि-रास्ते की सात कंकरी लाकर हर एक कंकरी पर मंत्र पढ़ कर सात बार हांड़ी पर मारे तो वो हांड़ी बंध जायेगी यानी गरम ना होगी चाहे जितनी आंच पर उसे रखा जावे।

मन्त्र दाढ़ के दर्द का-ॐ नमो देवताये विथा या खंडताये नमो नमः।

विधि-इस यन्त्र को एक बार किसी एक कांसी के कटोरे में भरे हुए जल पर फ्रंके और थोड़ा सा कपूर डालकर रोगी को पिलादे तो दांत का दुई फौरन अच्छा हो जायेगा।

चद्र भ्रमण विचार-मेंख सिंह धन वगैराह का चन्द्रमा पूंख वगैराह श्रांठ दिशाश्रों में क्रमशः १७,१४,१२,१६,१२,२० घड़ी भ्रमण करता है चन्द्र राशी में चनकर के श्रनुसार दिशा जानकर काम करना चाहिये। शुभ कामों के लिये चन्द्रमा दाहिने श्रीर सामने का श्रच्छा होता है किसी काम को करने से पहले इसका घ्यान रखें मेष, सिंह श्रीर धन का चन्द्रमा पूरव में वृष, कन्या श्रीर मकर का चन्द्रमा दिलाएमें मीन तुला श्रीर कुम्भ का चन्द्रमा पश्चिम में कर्क वृश्चिक श्रीर मीन का चन्द्रमा उत्तर में वास करता है इस बात का व्यान रखें।



योगिनी दिशा चक्र-परवा नौभी पूरव वासा उत्तर दोत्यां विदर्शमी नवाला तीस इकादशी याग-



नेय रही नैरत्य कौन में चौथे दुहाई पंचमी नेरस

द्क्लिन विराजे चौद्स के दिन शिवजी गाजे पूनम साते वायु रही आठ अमावश शहई योगिनी बहु-काल दिलाय सन्मुख दाहिने नहीं दिखाय। बार्ये पीछे रत्तक होई। बस ज्योतिष के लत्तमा येही। त्रासन विचार-इन समस्त विचार के साथ यासनों का भी भेद रखना चाहिये जैसा के शुरू में बताया गया है। इसके अनुसार कर्म चरम को देखकर कम शिखर पर श्रासन विद्याकर बैठे तो मंत्र सिद्ध होवे जिस जगह पर वैठे उसके नौ हिस्से करे फिर जगाह के मिले हुए हरफों को देखे उसके भी नौ हिस्से करे फिर पहले अज़र में मात्रा होवे तो इसी में यासन विकाकर बैठे। इसी तरह दिन चौर दिशाचों का भी विचार है जिस दिन लिखने चौर मंत्र जाने चैठे उस दिन पूर्व दिशा में करे दूसरे को अग्निकोण में दिचण इसी तरह उत्तर में सातो दिन करे इसका कोण खाली रहे यगर शुभ काम हो तो चन्द्रमा वगैराह को सामने रखे तो योगिन दिशाशूल निकृष्ट दार को पीछे श्रीर बायें रखे तो कारज सिद्ध हो।



बसीकरन सुपारी मन्त्र-त्रों नमो भगवते वासु देवाय त्रिलोक नाथ तिरपुला बारनाये त्रसोकम यम विषमं कुरु २ स्वाहा ।

विधि—इस मंत्र को साही योग में १०८ बार जप और जिसको अपने वश में करना हो उसका नाम सुपारी पर पढ़ कर फूंक दे जिसको ये सुपारी खिलादे वश में हो।

बसीकरन पान मन्त्र—हरें पान हरलाये पान चिक्रनी सुपारी खेत खर दाहि के कर में चूना ही ले हाथ रस लेवे पेट दें टीट रसले श्री नरसिंह वीरयारी शक्ती मेरी भगती फुरो मंत्र ईश्वर महा- देव जी की वाचा।

विधि—एक देशी पान लगाकर सात बार ये भंत्र फुंके तो जिसे खिला दे वश में हो।

अन्य बसीकरन मंत्र—ॐ श्वेत परन मृत पर्वत वासनी ऊपर ती हितम कार्य कुरु कुरु ठ ठ स्वाहा। विधि—मिट्टी समेत सफेद पर्मिटा के फल कोले श्वाटा श्वीर कृष्ण पत्त की चतुरदश या श्रष्टमी को जमीन में गाढ़ देवे श्वीर नीचे लिखा हुश्वा मंत्र पढ़कर सींचे।

श्रों नमो हरें भगवती हरें श्वेत वासे श्रग्न स्वाहाः।
राजा बसीकरन मन्त्र—ॐ नमो श्रादेश गुरु
का जिला बांधू शहर बांधू, शहर बांधू, श्राग्न
बार बन बांधू शो पत्र हर चुन्ड बांधू राजा इकरसा
श्रासन छोड़ मुभे वैसन देशी श्रसली जो कू
चन्दन ललाट टीको कांढी विसर्जन कमाऊं पीर
गुरु की भक्ति मेरी फूत करो। मंत्र ईश्वर वाचा।
विधि—धूप दीप नेवैद्य देकर के पारवती का
ध्यान करे शनिचर के दिन से शुरू करके इक्कीस
रोज तक जाप करे मंत्र सिद्ध हो जायेगा बाद में

कुमकुम चन्दन गौरोचन मिलाकर गाय के हूध में तिलक कराके जो सामने जावे तो देखते ही राजा चश में हो जाय।

अन्य राजा बसीकरन मनत्र-ॐ धूं धूं बीन बीन चीन थां थां जन्नत दरवित भाजान कहता वो मातंगी ममान यमां यमां यों च यों च फट २ ठ ठ त्रों फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा।

विधि-सफेद रंग के रेशमी कपड़े पहनकर मोती माला से जापकरे खेत दुर्गा और कामनी के फूलकी

त्रागने याहुती दे तो राजा वश में हो जाय। वैश्या बसी करन मंत्र-त्रों कनक काकुनी त्राठा बाटमोल राजापांचाल पांचाल त्रों यम यम यम

नवः स्वाहा ।

विधि-वेलके ऐड़क नीचे काले मुर्ग के चरमासन पर बैट कर सफंद कांसनी के फूल चौर बेल के पने लेकर मंत्र पढ़ २ कर अग्नि से आहुती दे जिम वेश्या का प्यान मन में करे फौरन वश में हो और वगैर पैसों के वहीं दासी वनी रहे बफादारी में जरा भी शक नाहो ।

सर्वजन बसीकरन मंत्र—यों नमो यादेश गुरू का राजा मोंहू पिरजा मोंहू, मोंहू वा ब्राह्मण बनिया हनुमंत रूप में जगत को मोंहू जो रामचन्द्र पर मनियां गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा।

विधि:-इस मंत्र को पहिले २१ दिन तक एक हजार बार जपे श्रोर चन्दनफल धूप दीप नैवेद्य से उसकी यूजा करता रहे भगवान रामचन्द्र का ध्यान जप कर चौराहे की धूल उठाकर उस पर २१ बार इस मंत्र को जप कर माथे पर बिन्दी लगा दे जो उसे देखेगा वह वश में हो जायेगा।

त्रिभुवन बसीकरन यंत्र—इस यंत्र पुष्य नचत्र में जाफरान की स्याही बना कर अनार की कलम से भोज पत्र पर लिखे और चन्द्र



ग्रहण या दीवाली की रात को कांसी के बर्तन में थोड़ा सा गुलाब का इत्र डाल कर इस यंत्र को रात भर उसमें भीगा रहने दे दूसरे दिन से उसका तिलक माथे में लगा दे। त्रिलोक्या बसीकरन मृतनाथ यंत्र-श्रों नमो भृत नपाया समस्त भृतानि साध्य हूं श्रोंनाम फट २ स्वाहा । विधि-इस मंत्र का एक लाख बार जाप करने से श्राकाश पाताल के सब जीव वशीभूत होते हैं। टिड्डी दूर करने का मंत्र-श्रों श्रामीर गंगेल का तीर उलटा श्राया सीधा भाय श्रनेक विधि-इसको कागज पर लिख्कर जहां टिड्डी हो वहां पर त्राग लगा दे तो टिड्डी भाग जावे। सिंह बांधने का मंत्र-श्रों नमो हुकाल बकाल श्रासी सिल सिल खेलत बंधत हित जाय जाहृत जाहृत। विधि-इस को २१ बार इमली फूल पर पढ़कर शेर के ऊपर फेंकदे तो सिंह बंधे। डाकिनी का यंत्र-इस यंत्र को खैर की लकड़ी के कोयले से चमड़े पर लिखे तो मस्त डाकिनी लिखने के पाससे भाग जावे। (२) इस यंत्र को नीच के रस से कोरे कागज पर लिस कर शमशान की जगह में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ त्रावे तो तमाम डाकिनी इस पर योग करने वाले के पास न त्रारें।



गये हुए को बुलाने का यंत्र-इस मंत्र को रास्ते की धूल से कागज पर लिखे

| 32 | EL | 2  | 20  |
|----|----|----|-----|
| Ä  | ६३ | ६२ | १६  |
| ४म | Ä  | 22 | £8. |
| 2  | 88 | 23 | ZZ  |

त्रीर फिर एक नीम के पेड़ पर निपका कर उसपर कौड़े मारे। तो गया हुआ आदमी लौट आवे। (२) इम यंत्र को गये हुए आदमी का नाम तलाब की मिट्टी लेकर वरगद के पत्ते पर लिखकर आने वाले की दिशा में गाड़ दे तो वो फौरन चला आवे। काम दर्द मी फूंक का मंत्र—श्रोंमकनक पसार थानुवर धारम प्रवेश कर डार डार पात पात सार- भार मार मार हंकार राज्द सांचा त्रादेश गुरू का फुरो मंत्र ईश्वर वाचा।

विधि:-सर्प की बांधी रज से २१ बार इस मंत्र को पढ़ कर भाड़दे रज कान से लगा दे तो सब तरह का रोग जावे।

कंठ कष्ट निवारणा मंत्र—श्रों नमोनार संनहार श्रादेश गुरू का धाई कतराई का चलता करता बज्र वेदन भेदन श्रों श्रों।

विधि—उत्तर दिशा में बैटकर कुं या के पास की धास को इस मंत्र को पढ़कर मरीज को देने से कंठ या गले की बाधा दूर रहती है घास मरीज अपने गले कुत्राता रहे।

मोहिनी मंत्र-इस मंत्र को श्रष्टधात् की कलम

से खरगोस या भेड़यें की लहू से भोज पत्र पर लिखे और चान्दी के तावीज के बंद करके दाहिनी बाजू में बांध तो बसीकरन हो।

भूख न लगने का मंत्र—श्रों गुजा दर्दियां उन मुख सुल मास घल तो भी श्राहंम श्राहम। विधि-यगर चरगोई का फूल इस मंत्र को पढ़कर खाले तो भूक न लगे।

माथे की पीड़ा हरने का यन्त्र—चांद्नी रात में इस मंत्र को बैठ कर मरीज के सामने एक लोहे की कील से जमीन पर खींचे श्रौर सात लोटा पानी श्रौर छोड़ दे तो दर्द दूर हो।



नकसीर छूटने का मंत्र—श्रों मारवती लारती भीं दिशा धावती पार्वत करे खंडखंड उड़के देवे दंड स्वाहा ।

विधि—इस मंत्र को पढ़ कर पानी में फ्रंक मारे श्रीर उस पानी को नाक से ऊपर खींचे तो नकसीर ठीक हो। शूल होने का यन्त्र-इस यंत्र को कनेर के पत्ते पर स्याही से लिखें श्रीर दुश्मन का नाम लेकर

| 9  | ४४ | E  | 85 |
|----|----|----|----|
| 2  | A  | 60 | 39 |
| 85 | 53 | 2  | 2  |
| 3. | ×  | 3€ | 67 |

उस को कील से छेदे तो उसके शूल उठने लगे।
(२) उपर के यंत्र को सफेद कपड़े पर सेई का काटा
ला कर नीली रोशनाई से लिख कर दुश्मन को
दिखाकर जमीन में गाड़दे श्रीर उस जगह तीन
किसी को न जाने दे तो शूल उठे धूप छायरु का
श्रमर पड़ने के साथ ही दुश्मन के पेट में शूल
उठना शुरू हो जायेगा।

मर्द को वश में करने का यन्त्र-इस यंत्र को

| 9  | ६५ | 9   | £2 |
|----|----|-----|----|
| 50 | E  | 2   | 42 |
| 63 | 22 | 05  | 93 |
| 8  | 8  | 3-8 | 87 |

बानके रस से लिख कर बाजू पर बांधे तो वह मर्द श्रोरत के वश में होकर उसके हर हुकम का पालन करे।

(२) इस यंत्र को भोजपत्र पर लिखकर श्रीरत श्रपनी साड़ी से बांधे तो उसका मर्द (खाबिन्द) उसके वश में हो जाय यह निश्चय सच बात है। शात्रु वशोकरण यन्त्र—इस यंत्र को नगाड़े पर लिख कर नगाड़ा बजादे तो शत्रु वश में हो।

| 20 | 88 | E  | 22 |
|----|----|----|----|
| 88 | 38 | 83 | ५६ |
| 28 | 20 | 90 | 33 |
| 58 | 23 | 28 | 33 |

(२) ये यंत्र कागज पर लहू से लिख कर रात्रु के सामने गाड़ दे श्रीर उसको सात रोज तक पानी देता रहे तो दुश्मन वश में हो। नोटः—श्रगर किसी कारण से शत्रु वश में नहीं तो फिर उस कागज को लाकर जला दे। स्त्री बसीकरण मंत्र-इस मंत्र को स्त्री के रज

यानी माहवारी के खून से या चन्दन से हथेली पर या कागज पर लिख कर श्रीरत को दिखादे तो वह श्रपने वश में हो।

| 3 & | 26   | 22  | 26  |
|-----|------|-----|-----|
| 88  | प्रह | त्र | 33  |
| 33  | 87   | £3  | 3-8 |
| 32  | 62   | 83  | 88  |

(२) इस यंत्र को लाल रंग के कागज पर चन्द्रन से लिखे इत्र से तर करदे फिर जिस श्रीरत को वश में करना हो उसकी साड़ी में पिन के साथ लगा दे तो वश में हो।

वचन सिद्ध मंत्र—इस यंत्र को भोजपत्र पर कुलजन के रससे लिखकर सोने के ताबीज में भरवाकर गले में बांचे तो बचनसिद्धि प्राप्त हो।

| 53 | 36 | 3  | 3.  |
|----|----|----|-----|
| 2  | £  | 26 | 5.8 |
| 05 | 26 | 8  | 2   |
| 0  | A  | 60 | FR  |

(२) इस मंत्र को लालरंग के कपड़े पर दूध से लिखे और उमका ताबीज बना कर बांधे तो शर्तियां ही बचन सिद्धि प्राप्त हो। बुद्धी पैदा होने का यंत्र—(१) इस यंत्र को शुकल पत्त की चतुरदत्ती की रात को अपनी जीभ पर लिखे तो बुद्धि बहे।

| 0  | 80 | 3- | ४६ |
|----|----|----|----|
| 22 | 33 | 99 | 36 |
| 26 | १५ | 33 | 38 |

(२) इस यंत्र को गुलाब की लेखनी से भोजपत्र पर लिखकर एक पीले रंग के रेशमी कपड़े में रखकर ताबीज बनाले बसंत पंचमी या सरस्वती प्रजा के विधिपूर्वक धूप दीप से प्रजन के बाद अपनी दाहिनी भुजा पर बांधे।

खाना ज्यादा खाने का मंत्र—इस मंत्र को भोजपत्र पर कीटी के खुन से लिखकर चूल्हे के पीछे गाढ़ दे तो खुन खाये।

(२) इस मंत्र को चन्दन से भोजपत्र पर लिखकर भोजन करते समय त्रपनी थाली के नीचे रक्खे।



विच्छू निवारन तंत्र-एक विच्छू को मारकर भूनी देने से घर के सब विच्छू भाग जायेंगे। नकसीर मंत्र-(१) कागज में नौसादर रख कर सूंघने को देवे तो नकसीर बंद हो जायेगी। (२) ऊंट के बालों की स्धनी बनाने और धूप में बैठकर स्धने से नकसीर बन्द हो जायेगी। विवाह होने का त'त्र-त्रगर किसी का विवाह न होता है तो मंगलके दिन चींटियों को श्राटा डाल दिया करे श्रीर उसी दिन उपवास रखे तो तो उसका जल्दी ही ब्याह होगा ऐसा विद्यानो

बसीकरणा पान मन्त्र—हरे पान पर लाये पान किनी सुपारी श्वेतखर दाहिने कर चूना मोही लेहापान हाथरस लेवे पेट टीटरस ले श्री नर सिंह बीर थारी शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। अद्ध कपारी का यंत्र—इस यंत्र को बरोज इतबार स्याही से लिख कागज को सुत्रर के बैठने की जगाह गाड़ दे श्रीर वहां की रज लावे तो श्राधा शीशी दूर हो।

(२) इस यंत्र को अच्छे नत्तत्र में सुरमा से कागज पर लिखे और फिर किसी पेड़ के नीचे गाढ़ श्रावे श्रीर कुछ दिन बाद उसको उखाड़ लावे!

| 32 | इत्र | 8   | 32 |
|----|------|-----|----|
| 3- | 9    | 2.8 | 42 |
| 58 | 3-8  | ds  | 30 |
| 35 | 53   | 38  | 86 |

शत्रु मारन यनत्र-इस यंत्र को कागज पर हाथी दांत से लिखकर मरघट में गाढ़े।

(२) इस यंत्रको पेड़ के नीचेकी घूल लाकरकागज पर लिखे और उसके दाहिने स्थान पर गाढ़ दे तो जरूर शत्रु की मृत्यु हो।

(३) श्रगर फिर भी जिन्दा रहे तो श्रमल व भावना की ही कमी समभो ऐसी हालत में शुद्ध मन से

## फिर करना शुरू करदे।

| 23 | E   | 22        | 28  |
|----|-----|-----------|-----|
| 90 | 880 | 55        | 28  |
| 23 | 42  | 50        | 3-8 |
| 82 | 202 | <b>EA</b> | १७  |

राजमान यन्त्र—इस यंत्र को चेमेली की कलम से लिख कर अपने बांजू पर कली बांधे तो राजमान हो।



(२) इस यंत्र को त्रगर गुलाब जल से भोजपत्र पर लिख कर त्रपनी भुजा पर बांधे तो राज द्रबार में जाने से इज्जत मिले।

कान दर्द से छूटने का यन्त्र-इस यंत्र को अनार के रस से कागज पर लिख कर अगर कान



में बांधे तो कान दुई डूर हो जायेगा।

(२) इस यंत्रको जलसीपत्र परिलखे बाद में इसका रस निकाल ले और गरम करके कान में डाले तो कान का कष्ट दूर हो साथही कटेली भाड़ चम्मच नुमा पत्ता करके इस का अर्क भी कान में डाले। चाक पर बर्तन चिपकाने का यंत्र—इस यंत्र को कुम्हार के चाक पर खैर की लड़की के कोयले से लिखे तो बर्तन चाक पर ही चिपक कर रह जाय छूटे नहीं।

(२) इस यंत्र को मौलश्री के रस में लाल कागज पर लिख कर कुम्हार के चाक के नीचे गाढ़ त्रावे तो उसका एक भी वर्तन सावित न उतरे।

| 3  | 2   | 6  |
|----|-----|----|
| A  | 288 | £  |
| 82 | 88  | 33 |

मोहिनी यनत्र-इस यंत्र पुष्य नत्तत्र में भोजपत्र पर दूध से लिख कर बांज् पर बांधे तो वह त्रौरत दासी वन कर रहे।

## (२) इस यंत्र को लाल रंग के कागज पर चन्दन

| 88 | 26 | 飞起 | 3         |
|----|----|----|-----------|
| 23 | 83 | 59 | <b>£2</b> |
| 28 | 05 | 26 | 22        |
| 33 | 78 | 25 | 88        |

से लिखे और इत्र में भिगोकर जिस औरत को बश में करना हो उसकी साड़ी में लगादे तो मनोरथ सिद्ध हो।

कुत्ता भौकने का यंत्र-इस यंत्र को काली स्याही से शनिश्चर के दिन कुत्ते के कान पर लिखने से कुत्ता भौकने लगेगा और जबहटा देगे तो भौकना

| 36  | 80 | 2  | £  |
|-----|----|----|----|
| E   | E  | 90 | 63 |
| 30  | 53 | 2  | E  |
| 2 3 | 2  | 3€ | ७५ |

बद हो जायेगा।

(२) इस यंत्र को पंजावे की मिट्टी लाकर उससे बेल के पत्ते प' लिखे श्रीर जिस कक्ते को भोकना हो उसे बेल का वह पत्ता खिलादे कुत्ता भौकने लगेगा। व्यापार बढ़ाने का यंत्र—बरोज दिवाली या प्रहण की रात को श्रनार की कलम बना कर बड़ी खूबस्रती से लाल चन्दन घोलकर श्रपनी दुकानपर लिखे तो व्यापार ज्यादा हो।



(२) इस यंत्र को पुष्प नचत्र में भोजपत्र पर श्रामांध से लिखे श्रीर दुकान पर श्रापने गल्ले में रखकर रोज धूप जलाया करे तो व्यापार में खुब नफा हो। लड़ाई मगड़ा कराने का यंत्र—इस यंत्र को



मंगल के दिन उल्लू के पंस से कुम्हार के त्रावे से निकले हुए ठीकरे पर लिखे त्रीर दुश्मन के घर में फेकदे तो जरूर लड़ाई हो।

(२) इस यंत्र को कपिला गाय के गोबर से आक के पत्ते पर लिखे और शत्रु की छत पर डाल आवे तो भगड़ा हो।

जुऐ में जीतने का यंत्र—इस यंत्र को गोरोचन केसर श्रोर श्रसगंध से भोजपत्र पर स्वाती नज्जत्र

| 2  | ६४ | 5   | 39 |  |
|----|----|-----|----|--|
| ४६ | 38 | ६४  | 98 |  |
| ६४ | 29 | 92  | 20 |  |
| 88 | 29 | 8.4 | ME |  |
|    |    | पर  | 26 |  |

में लिख कर दीवाली को पूजा कर दाहिने बाजू से जुया जरूर जीते।

(२)—इस यंत्र को भोजपत्र पर लिखकर मुकाबिल जुऐ बाज के नीचे रखकर श्रीर कागज पर लिखकर श्रपने नीचे रख छोड़े तो जरूर व जरूर जीत होगी। विदेश में गये हुए को बुलाने का यन्त्र—इस यंत्र को रास्ते की धूल से कागज पर लिखे श्रीर उस लिखे हुए पर कोड़े की मार लगाये तो कुछ ही

| 32 | EY | 8  | २१ |
|----|----|----|----|
| 88 | ६२ | २६ | 88 |
| 82 | SS | 88 | 28 |
| 22 | 86 | 70 | 20 |

PRINTED LINES

क्रुड़ ही दिनों में गया हुआ श्रादमी लौट श्राये। (२)-इस यंत्र को नींचू के रस से कोरे कागज पर लिख कर शमशान में पीपल के नीचे गाढ़ श्रावे तो विदेश गया हुआ श्रादमी फौरन वापस चला श्रावे। डांकिनी दूर करन का यन्त्र—इस यंत्र को श्रांक (मदार) के दूध से कागज पर लिख कर रात में

| 20 | 83 | 28  | 96    |
|----|----|-----|-------|
| 38 | 23 | 88  | 43    |
| ६६ | 28 | 28  | 88    |
| 38 | २५ | ध्य | प्रध् |

सोते समय सरहाने एक जूते के नीचे दबाकर सो

जाये तो डाकिनी दूर हो।

(२)—इस यंत्र को चिरमटी की जड़ पीस कर पानी में घोल श्रनार की कलम से कागज पर लिखे श्रीर मरीज के सहराने ग्रगल की धूनी में कागज को जला दे तो मरीज तन्दुरुस्त हो।

महा मोहन मन्त्र—श्रों भेरू घू घू ठंठ श्रों हरें स्वाहा पड़वा के दिन चिप का पत्ती का पंख लाकर कस्तूरी में पीसकर मंत्रको पढ़कर फू के फिर उसका माथे पर तिलक लगाकर जहां भी जाये देखें वह फीरन वश में हो जाय जो चाहे उससे श्रपना कामले वह इंकार नहीं करे।

राजा बसीकरन यन्त्र-इस यंत्र को ऋष्टगंध और तुलसी की कलम से सफेद पीपल के पत्ते पर

| 20 | 80 | 80 | 80 |
|----|----|----|----|
| EO | १२ | 23 | 20 |
| 20 | 00 | 00 | 80 |

लिख कर सोने के ताबीज में मढ़े और दाहिनी बाज में बांध कर राज दरबार में जावे तो देखते

ही राजा वशीभूत हो कर इज्जत से पेश श्रावे। (२)-पुष्य नज्ञत्र में इतवार के दिन सहदेयी को उखाड़ लावे श्रीर साथे में सुखा ले फिर पान में रखकर इस यंत्र के साथ छुश्रा कर जिस श्रादमी या श्रीरत को खिलाये वो वश में हो।

बसीकरण यन्त्र—इस यंत्र का नाम चिन्तमणी है इसको चन्दन और सिन्दूर से भोजपत्र पर लिखकर माथे पर रखे तो डर नहीं लगे और केसर कस्तूरी से लिखे तो सब काम सिद्ध हो।

(२)-इस यंत्र को केसर कस्तूरी से किसी सफेद कपड़े पर लिख कर बत्ती बनावे और घी के दीपक

| 3  | ٤ | 28 | VO |
|----|---|----|----|
| 28 | 3 | 3  | 82 |
| 2  | 2 | 0  | 35 |

The

में रलकर उसे जला दे फिर उस की राख जिसे खिलादे वी वश में हो।

राजा या हकीम बसीकरण यंत्र-इस यंत्र को २१ दिन तक कागज पर लिखकर श्रीर श्राटे में

रखे फिर रोटी बनाकर काले कुत्ते को खिलादे श्रीर बाईसवें दिन की रोटी को जला कर उसकी राख माथे पर लगा फिर जिसके सामने जावे वह

जगत बसीकर रा मन्त्र—इस मंत्र का यह गुण है कि श्रादमी इस को सिद्ध करके जिस जगह या जिस रास्ते से होकर निकल जावे उधर जो श्रीरत मर्द इसको देखे तो उसके वश में हो जावे या जिस सभा में जाके बैठे उस में सभी श्रादमी उसकी तारीफ के पुल वांधते हुए न थकें यह मंत्र बड़ा शक्ति वान है इसमें जरा भी सन्देह नहीं।

मन्त्र ये हैं-त्रों नमे भगवते ह्दाय नमः सर्व जगत विशेष कर कर फट २ स्वाहा । ये मंत्र महाबली महात्मा रावण का बनाया हुत्रा है इकतालीस दिन विधि पूर्वक जाप करने से इसकी सिद्धि होती है । विधि—स्नान करके बरगद के पेड़ की जड़ में श्राष्ट्रवनी नचत्र बरोज इतवार से सिद्धासन लगा कर बैठे श्रोर इस मंत्र का जाप करना शुरु करे सवा लाख वार बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ इस मंत्र को जपे तो सिद्धि को पढ़कर फूंक दे तो वो जरूर २ वश में हो।

श्रन्य बसीकरन मन्त्र—श्रों नमों भूवन भार-कराय जगदीशीम दरोया भवानी पश्चात मुखम पश्यन्ती तीतम विशेय स्वाहा ।

विधि—बाक की मिट्टी श्रांवे की राख इन दोनों वीजों को मिला कर पहले बौंका लगावे फिर स्नानादिसे निवट कर सुबह सवेरे कर्द्धा सिन लगाकर बैठे श्रोर विश्वास के साथ लगातार रात दिन तक जाप करे एक ही सांस में पूरे मंत्रको पढ़े। इस तरह पूरे ४२ दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जावेगा। मर्द बसीकरन मंत्र—जिस श्रोरत का पति या खाविन्द उसके वश में न हो दूरी श्रोरत को चाहे या उसका कहना न माने उसे श्रोरत को चाहिए

| 32 45 | 281 23 |
|-------|--------|
| 22 62 | 8 9222 |

के वह शनिवर की शाम से इस यंत्र को रोटी पर

लिखकर काले छत्ते को खिलावे और ऐसा वह लगातार सात रोज तक करती रहे तो उसका पित जरूर वश में हो जायेगा।

बसीकरण तिलका—(१) बेल पत्र श्रीर मातंगल को बकरी के दूध में मिला कर तिलक करने से श्राम श्रादमी वश में हो जाते हैं।

(२)—भांग का बीज श्रीर घी छत्रार की जड़ का माथे पर करने सब लोग वरा में हो जाते हैं।

(३)-हड़ताल ग्रसगंध ग्रौर सिन्दूरको केले के रस में मिला कर ललाट पर तिलक करे तो बसी करण हो।

(४)-श्रपामार्ग का बीज बकरी के दूध में मिलाकर तिलक करने से सब लोग वश में हो जाते हैं।

(४)-पान श्रीर तुलसी के पत्तों को कपला गाय के दूध में मिलाकर मस्तक पर लगाये तो सब वश में हो।

(६)-मंगल और असगंध को आंवले के रस में मिलाकर माथे पर तिलक करे तो खुब बसीकरण हो। वसीकरण-कोवा किसका धन हरे कोयल किस

को देय मीठे वचन सुना के जग अपना कर लेय। मगर भाइयो संसार बड़ा कठिन है या मूली नुसखे से काम नहीं चलता इसीलिये तंत्र मंत्र के जरिये सब कामों की सिद्धि बतलादी गयी है चादमी क्या पशु पत्ती भूत प्रेत सभी वश किये जा सकते है। स्त्री बसीकरणा तंत्र-कांगनी-तगर-कूट-चन्दन-नाग केसर काले धतूरे का पंचांग यानी फूल पत्ती बीज दहनी श्रीर जड़ इनराव दवाइयों के बराबर बराबर लेकर कूट पीस श्रीर कपड़क्रन करके एक गोली बनावे श्रोर साये में सुखा डाले फिर इस गोली को पान में रखकर जिस श्रोरत को खिलादे चाह कितनी ही संग दिल क्यों न हो पान खाते ही वश में जावे।

बालक की हिफाजत का यंत्र-(१) इस यंत्र

| 62  | 78 | 33 | 82 | 20  |
|-----|----|----|----|-----|
| .08 | 23 | 22 | £  | 3-3 |
| 27  | 36 | 85 | 22 | 86  |
| 22  | 87 | 26 | £  | 20  |

को तांबे के पत्र पर खुदवाकर बच्चे के गले में

बांधे तो बच्चे की नजर न लगे।

(२) इस यंत्र को श्वनार की कलम से केसर की स्याही बनाकर भोजपत्र पर लिखे श्रीर धूप दिखा कर दावे के ताबीज में बच्चे के गले में डाल दे तो कभी भी बीमार न हो।

त्राधा शीशी का मन्त्र—ॐ नमो श्रादेश गुरु का काली चिड़ी चिगधिंग करे धोली श्रावे दास हरे जनी हनुमाना हांक मारे मिथवाई श्राधा शीशी नाश करे गुरु की फुरो मन्त्र ईश्वर वाचा।

विधि-इक्कीस बार मंत्र पढ़कर भाड़े तो श्राधा शीशी दर्द दूर हो।

मुर्दा से बातचीत करना—इस खेल को करने का तरीका भी बहुत श्रजीब है लोग इस खेल को देखकर बड़े ही दंग रह जाते हैं। यह खेल इस तरह पर है कि एक मुद्दी श्रादमी का जिस्म तमाम हाजरीन को दिखाया जाता है जिसमें कि बिलकुल जान नहीं होती सब लोग देखते ही कि बाकयी ये एक बेजान का मुजिस्मा इन्सान मगर श्रोफेसर साहब इस मुजिस्में के श्रन्दर श्रपने जादू के जोर

से जान डाल देते हैं श्रीर वह बात चीत करने लगता है जिसको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं चौर बिलकुल ठीक मानने लगते हैं। कि बाकयी मुद्दी त्रादमी के अन्दर जान पैदा हो गयी है इस खेल को इस तरह किया जाता है कि एक मुजिस्मा इन्सान का बनावटी मिट्टी या लकड़ी का बनवाया जाता है और उसके अन्दर एक विजली की मशीन फिट की जाती है श्रीर इसमें से एक तार लगातार विजली के करेंट के साथ लगादी जाती है और कुछ तारों से उस मुजिस्मा के अन्दर तमाम ऐजाओ के अन्दर वायरिंग कर दिया जाता है। और फिर इस मुद्दी जिस्म को जिस वक्त के खेल करना होता है तमाम हाजरीन के सामने लाकर किसी चीज सहारे खड़ा कर दिया जाता है मगर ये बात याद रखने के काबिल है कि इस मुद्री जिस्म को बाहर से रंग रोगन के साथ ऐसा पेंट किया हुआ होता है कि इसरा यादमी पहचान नहीं सकता बस इसको किसा के सहारे खड़ा करके उसके पीछे गुप्त रूप से एक और आदमी खड़ा कर दिया जाता है फिर

श्रोफेसर साहब लोगों को अपने खेल की हकीकत समभाते हैं और कहते हैं कि ये मुद्दी अब मेरे जादू के जोर से बात चीत शुरू करेगा। त्राप लोग कोई सवाल करें ये उसका जवाव देगा इतना कहकर प्रोफेसर साहब अपनी जादू की छड़ी को इसके मुंह पेट और पेर तक घुमाते हैं और एक दो तीन कहते हैं बस तीन कहते ही इसका दुसरा साथी विजली का बटन खोल देता है जिससे मुद्दों के अन्दर हरकत होनी शुरू हो जाती है जिसे देखकर लोग हैरान होते हैं। बाद में प्रोफेसर साहब हाजरीन मौजिमा को मुखातिब करके कहते हैं। कि त्राप लोग कोई सवाल करें ये मुर्दा बरा-वर त्यापको उसका जवाव देगा वस उन लोगों में से कई मनुष्य ऐसे निकलेंगे। जो कि उस मुद्रि से कई तरह के सवालात करते जायेंगे और इस मुद्री के पीछे जो दूसरा त्यादमी छुपकर गुप्तरूप से खड़ा हुत्या है वो तमाम बातों का जबाब देता जायेगा भगर लुफ्त की बात तो ये है कि मुद्दी आदमी के होट भी हिलते जायेंगे जिससे लोग ये ही सम-

भेंगे कि शायद ये मुद्दी ही हमारी बातों का जबाव दे रहा है इस तरह चाहे सेकड़ों श्रादमी सवाल करेंगे।



मुद्दी के पीछे खड़ा हुआ आदमी इसका जबाव देता रहेगा लोग इस काम को देखकर हैरान व दंग रह जाते हैं। और आपको प्रा-प्ररा जादूगर ही स्वी-कार करेंगे जिस समय खेल को खतम करना हो उस समय प्रोफेसर साहब को फिर कोई इशारा करके इस मुद्दी के सर पर श्रपनी जारू की छड़ी घुमानी चाहिये श्रीर लोगों को ये बताना चाहिये कि श्रव हम इसका जादू दूर करते हैं ये फिर उसी तरह से मुद्दां हो जायेगा श्रीर बाद में ये किसी की बात का जबाब न दे सकेगा बस इतना कहने के बाद छड़ी उसके सर पर फेर कर खुद अलग ही जावे श्रीर इसके पीछे छुपा हुशा श्रादमी भी पीछे की तरफ से निकल जावे श्रीर विजली के तारों को भी यलग करदे फिर उस मुद्दी को उठा कर लोगों के सामने अन्दर ले जावे जब इसको उठालोगे तो लोगों को यकीन हो जायेगा कि वास्तव में मुर्दा है। जो कि खुद चल भी नहीं सकता त्रौर लोग त्रौर भी हैरत जुदा हो जायेंगे। मर्दा रूह से बातचीत करना—श्रगर श्राप के पास त्याकर कोई ये कहे कि मैं त्रपने फलां रिश्तेदार के साथ जो कि मर चुका है बातचीत करना चाहता हूं या वह स्वयं मुदी रूढ के साथ बातचीत करने का इच्छुक हो तो पहले उस मनुष्य से ये बात कहो कि तुम श्रपने जिस मरे हुए रिश्ते-

दारं की रूह के साथ इम कलाम होना चाहते हैं। इसका कोई कपड़ा जैसे कोट कमीज या पगड़ी वमैरा अपने घर से ले आओ। वेहतर हो अगर सर या गले का कोई कपड़ा मंगाया जाये कपड़ा मिल सके तो अच्छा ही है वरना फिर एक सादे कागज पर ही ये अमल करना शुरू करो अर्थात शनिश्चर के रोज सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर पाक साफ हो जाये और धुले इए कपड़े पहन ले फिर अपने ही मकान के ऐसे कोने में जहां शोर गुल जरा भी न हो पूर्व की जानिव मुंह करके बैठ विराग में खरगोश की वर्षी डाल कर रोशनी करो फिर हुद हुद के परो से हिरन और चीते के लहू से त्रगर चीते का लहू न मिले तो बाघ या भेड़िया के खुन के साथ दोनों को मिलाकर उस मनुष्य के कपड़े पर निम्नांकित विधि से एक सो ग्यारह मरतवा लिखो श्रीर हवा में किसी दरस्त की साख में बांध दो इस नक्स को हुद हुद के खून के साथ लिसे और फिर इस अमल को जारी करे जो श्रमल के इसके मौत्रक्कलं ने श्रपने श्रपने

हाजिर होने का बताया हुआ है इस अमल को करे और दिल में अपने तसव्वर को मजबूत करले उसका मौवक्कल फौरन ही हाजिर होगा बस उसको इन्जत के साथ बैठावे और उसे फल वगैराह खाने को दे और फिर उससे कहे कि फला आदमी फलां दिन श्रीर फलां वक्त में फीत हुश्रा है तुम उसकी रूह का पता लगात्रों कि वो इस समय कहां पर है उसके साथ फलां श्रादमी हम कलाम होना चाहता है। वह जिस जगह भी मिले तुम फौरन उसकी रूह को यहां लाकर हाजिर करो तब त्रापका यह मोविकिकल कहेगा कि जब त्रापका हुकम तो मुक्ते काम करने में कोई उजर नहीं है मगर पहले मुक्तको मेरा सदका मिलना चाहिये बस वो सदका में जो चीज मांगे उसको देनी चाहिये श्रीर उसको खिला पिला कर खाना करे श्रीर वो फौरन उठ बैठे मगर दिल के तसव्वर को किसी समय न भूले बस कुछ ही देर बाद तुम्ह सामने एक ऐसी तेज रोशनी नमूदार होगी जैसेन हजार सूरज एक वारगी ही उसे कमरे में श्रारे भौरन ही होशियार होकर बैठ जायो और उस त्थादमी को भी जो अपने रिश्तेदार की मुद्दी रूह के साथ गुफ्तगू करना चाहता है अपनी बगल में बैंगलो और चारों तरफ एक गहरी लकीर जमीन में बींचलो ताकि वो रूह किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सके अब उस रोशनी के दरमियान के नरमियान तुम्हारा मुवक्किल तुम्हें त्रपने सामने खड़ा हया दिखाई देगा और वो तुम्हें बतायेगा कि जिस रूह के साथ तुम हम कलाम होना चाहते हो ध्सको वह ले श्राया है जो बातें करनी हों वो करलो इसके इतना कहते ही तुम उस त्रादमी को बताकर कहो कि जो कुछ बातें तुम इस रूह के साथ तुम करना चाहते हो वो बेधड़क कर सकते हो जब वो आदमी ये कहे कि मैं उसको अपने सामने देखना चाहता हूं तो ये बात तुम अपने मो क्कल से कहकर पूरी करा सकते हो मगर

त्राम तौर पर अधिकांश गायन रहकर ही ज्यान तौर पर अधिकांश गायन रहकर ही ज्यान पर किया करती है मगर ये मोवस्कल की ज्यान पर निर्भर है श्रगर वो काफी ताकतनर श्रीर सास तीर पर उस रूह से ज्यादा बलवान हुआ तो इसमें कोई शक नहीं कि वो उस रूह पर द्वाव डालकर उसे जाहिर होने के लिये मजबूर कर दंगा मगर साल वा साल के तजरवों के बाद ये देखा गया है कि खहह मकलाम हो सकती है मगर जाहिरा दिखाई नहीं देती चगर मविकल के दबाब हालने पर जाहिर हो तो महज उसका सर ही सर दिखाई देता है पूरा जिस्म नजर नहीं याता बातबीत फौरन करने के बाद ही रूह और मवक्किल को विदा कर देना चाहिये नक्स दर्ज है। चौकी हनुमान बीर की-रंग हनुमान बारह



वर्ष का जवान लट मुख में पान होकसा रावन आ श्रोसाया हनुमान। विधि—महीने के पहले मंगल को ब्रत रखे और लाल कपड़ा पहनकर मूंगे की माला से जाप करे

श्रीर धूप दीप हनुमान बजरंगवली की मुर्ति के त्यागे रखे पवित्र जगह पर बैठे और तेल हिन्दुवा का चढ़ाय गुड़ गेहूं गुण्धानी सवा सेर की चढ़ाय यानि रोट पका कर चढ़ाये और उसमें से एक बार श्राप भी खाये श्रीर इस मन्त्र का जाप ग्यारह सो मरतवा चालीस दिन तक करे बीर हाजिर होगा श्रीर श्राने नक्स पर गालिब रहे श्रीर हर शनि-श्चर व मंगलवार को बत रखे और प्रजा करता रहे जो चाहोगे वही होगा। सब ऐश व इशरत देने वाला मंत्र-राम जो मंत्र है वो सब सुख को देने वाला है जो श्रपना मंत्र सिद्ध करना चाहे वो इसकी गोली मुस्क व जाफरन में लाल चन्दन को विसकर मिला दे और शुरू में श्री चौर चालीर में जी लिखकर गंगा जमना में चढ़ावे तो सर्व सिद्ध परास्त हो लेकिन गुरू से चालीर तक मनमें पूरा पूरा भरोसा रखे। चालीसवें दिन यनार की कलम से लिखे और सवा लाख गोलियां बनाकर मछलियों को खिलादे जब खतम हो जाये तो हवन करे और गौड़ बाह्यणों को

भोजन करादे मनो कामना पूर्ण होगी। उच्च कोटी का मन्त्रतंत्र सिद्ध करने का मंत्र श्रों पर ब्रह्मा पर तहफे नहा जक व शाम्बी श्रस्तुत परे करायें पर हम हर हराय तो गना सर्प को नक दरस य नहता तंत्राय सदजंग कर स्वाहा । विधि-धी का चिराग जला कर धूप यमर चन्दन फल श्रीर फूल चढ़ावे एक सो श्राट बार जपे सिद्ध यानि नेक साहससे एक दिन सिद्ध होवे जिस पर जो मंत्र करे इस मंत्र से करे। हिफाजत बदनी का मनत्र-श्रोंम पर बहा बाथने सर हरी पाह २ कुरु कुरु स्वाहा इसको करने की तरकीव नीचे दर्ज की जाती है गौर से पढ़े इस मंत्र को एक सो त्राठ बार पढ़ कर त्रपने ऊपर फ़ुंके तो कोई इसको ऐजा न पहुंच सके। इन्द्र जाल का मन्त्र-श्रोंग सनारा सनोर भौसराय इन्द्रजाल करत कान दर्शन सिन्छंग छरु कुरु स्वाहा । विधि:—इस मंत्र से इन्द्रजाल की विद्या हासिल करे।

मोर के हो तो पहले दर्जे का बेईमान होगा अगर सांप जैसी बनाधट हो तो साहब इकताल और बेफैन और अगर कोई आदमी अल्लाह गुफ्तग्र में आंखों को इधर उधर हरकत देवे तो यकीनन जान लो कि ऐसे मनुष्य के कौलों फेल का कोई ऐत

वार नहीं।

सर-सर का मामूली हालन में वश होना यला-मत धनवान व अकल मंदी और बुजुर्गी की है ऐसे सर वाला त्रादमी बड़ा भाग्य शाली त्रोर धनवान होता है मामूली हालत से सर का छोटा होना निशानी बेबकूफी है चौसत दर्जे में सर का होना उसकी हालत चौसत दर्जे की होती है चगर सर के बाल नर्भ बारीक और घुंघरवाले हों तो ऐसा मनुष्य इशक पसंद होता है बाल का मोटा और खुर-दरा व सख्त होना अफा कशी है दिमाग पर बालों का ज्यादा न होना भाग्यवान व चकलमंदी है। कमर-यगर किसी मनुष्य की कमर मानिन्द रीइ के हो तो ऐसा इन्सान दुनिया में अञ्चल तो याराम हासिल नहीं कर गकता यदि हासिल करे भी तो

बहुत कम यगर कमर मोटी हो तो सहायेन पुत्र वाला हो योर गाहबत परस्त हो योर यगर कमर की बनावट शेर के मानिन्द हो तो उसकी योलाद सहामी जनां मई योर होशियार होती है योर खुद भी सहायन मरतना योर फैनमंद होता है यगर कमर की बनावट जरा चोड़ी हो तो वह स्वार्थी (मसलपी) होता है।

धीठ-मख्त श्रोर तख्ता की मानिन्द हो तो जान लो कि ऐसी पीउ वाला इन्सान बरवादी की सख्त महनत से बमरे श्रोकात करे श्रगर पीठ बौड़ी हो तो इन्सान कमीना श्रीर रजील हो श्रगर पुस्त की हिंडियां तादाद में नो हों तो वह इन्सान सोभाग्य शाली श्रोर खुश किस्मत होता है श्रगर हिंडियों की तादाद बारह १२ या बौदह हो तो दुनियां में वे श्रारामी की जिन्दगी बसर करेगा पीठ मुकी हुई हो तो लाखों मुफलस साबित हो।

रान-यगर किसी मनुष्य की रान मोटी हो तो उसकी उमर बड़ी होगी यगर बहुत पतली हो तो जानलो कि हमेशा रोगी रहेगा। यगर रान मोटी पुर गोला हो तो समभ लेना चाहिये कि बहुत मोहच्यत परस्त हो और यगर जयर नीचे से रान एकसी हो तो ऐसा यादमी वहया और बेशम होता है यगर घोड़ की रान के समान हो तो सहाव हकूमत होगा हमेशा सफर में रहेगा यगर बोड़ी श्रीर तंग रान हो तो बदयकन श्रीर श्रीलाद कम होगी अगर रान की बनावट ममल कैवि के हो तो सहावे मरतवा चौर ऐश पायेगा चगर रान की बनावट कुत्ते की रान जैसी हो तो हर काम में होशियार और चैंकन्ना रहे अगर मानिन्द शेर के हो तो ऐसा मनुष्य फजूल खर्च चौर भोग विलासी हो।

जानों-यगर जानों पर वाल हों तो हमेशा सफर में रह जानों लम्बाई में कम गैर मामूली हों तो गरीव व बुद्धि हीन योर कम उमर का हो श्रगर गोरत से पर हो तो यपनी जिन्दगी में कम से कम एक दफा जरूर केंद्र हो।

विडली-यगरं किसी मनुष्य की विंडली लम्बी हो तो वो मनुष्य चुगलखार हुया करता है अगर पुर गोशत हों तो यनदार सानी खिलफत यगर सदस्य हिरन या घोड़े के हो तो सखार कोगा यौर भाग्यशाली होगा।

पांव-यगर चलने में किसी मनुष्य के पांव का निशान टेढ़ा पड़े तो जानो के वह मनुष्य पागल लापरवाह है अगर पांव की बनावट टेढ़ी हो तो वो मनुष्य चुगलखोर श्रोर कृतध्न होगा नेकी का बदला हमेशा बदी से देगा यगर पांव की तली सुर्व रंग की हो तो ऐसा मनुष्य नेक साहसी माग्य शाली होता है अगर पांव चौड़ा हो तो हमेशा कंगाल रहेगा यगर मिकदार से छोटा हो तो वह मनुष्य भी हमेशा कंगाल और रोजगार की तलाश त्रीर त्रविश्वासी होगा। पैर त्रगर दरमियानी हो तो उसकी उमर श्रीसत हालत में रहेगी श्रीर उस त्रादमी की माली हालत भी त्रौसत दुने पर ही रहेगी यगर पांव पर गोश्त हो तो साहिबे इक बाल होगा।

नारवून-त्रगर किसी मनुष्य के नाखून चमकदार या जरदी माईल हों तो हमेशा धनवान् रहेगा

श्रगर जरासे नीलगों हों तो साहिबे इकबाल श्रोर फैजरिसाल होगा श्रगर नालुनों का स्याही माइल रंग हो तो समभलो वह मनुष्य चोर बदमास है चगर नाखून का रंग सबजी माइल हो तो जिना-कार होगा अगर नाखून खुरदरे और टेढ़े श्रीर वे दंगे बने हों तो वह हमेशा तकलीफ में रहेगा गरीबी की उसे याम शिकायत रहेगी यगर नाखन का रंग आधा सफेद और आधा रंग सुर्व हो तो ऐसा मनुष्य हमेशा यास्क हाल रहेगा। बाल-ग्रगर सारे शरीर पर बाल हों तो गरीबी चौर कम चक्ल हो चगर हर जड़ से सिर्फ एक ही बाल पैदा हुआ हो तो वह मनुष्य बादशाह होगा यगर हर जड़ से दो दो बाल उगे हों ऐसा चादमी चकलमंद चौर भाग्यशाली होगा एक २ जड़ से अगर तीन तीन बाल उगे हों तोऐसा मनुष्य हमेशा सच बोलने का आदी होता है। और अगर हर जड़ में से चार चार वाल पैदा हुए हों तो वह मनुष्य निर्धन बुद्धू और चिशित्तित साबिन होगा। बाज्-यगर बाज् मिकदार से द्येट हो तो गरीबी कमजोरी का सामना करता रहे त्रागर बाजू मिक बार से ज्यादा लम्बे होतो वह फिसादी लड़ाका होने पर भी हमेशा फिक्स्त खाता रहे यगर बाजू जिस्म के मुताबिक ठीक हों तो खुश नसीब मिलन श्रों मेहन्ती हो त्रगर हाथों की ऊंगलियां लम्बी हों चौर सीधी करने पर दरिमयान में सूराख न रहे तो धनवान तथा दानी हो अगर उंगलियां धुना-सिव और दरिमयान में सुराख न दे तो वह मनुष्य फिज्ल खर्ची होगा यंगुलियां सीधी करने पर हथेली में गंदा पड़े तो धनवान होगा सुन्दर श्रोर सुरखी माइल गोल नांगृन मोहच्यत और खुश श्वलाकी है सगर बदलुमा बदरंग हों तो वो गरीब निर्धन हो।

तलवे-गोशत से भरपूर मुलायम और मुन्दर तलवी वाला श्रादमी धनवान इज्जतदार श्रीलाद वाला होता है सूखे हुए विना खुन या कम गोशत के तलवो का श्रादमी निर्धन नादार बदकिएमत होता है रह लच्चण विद्या श्रुमान के श्रनुसार है श्रागे वह ईश्वर ही जाने । दाढ़ी-यगर किसी मनुष्य की दाढ़ी सुन्दर श्रीर भरपूर हो तो ऐसा मनुष्य मिलनसार श्रीर नेक होता है जिस मनुष्य की दाढ़ी कम श्रीर छोटी हो वह घमंडी होता है। श्रगर किसी मनुष्य की बहुत लम्बी दाढ़ी हो तो वह हिम्मती तथा साहसी होता है बिना दाढ़ी का मनुष्य जन्म से ही कमजोर कम हिम्मत वाला होता है। श्रव श्रागे श्रीरत के बारे में पढ़िये।

## स्त्री लद्गरा।

कद-लम्बे कद वाली औरत नेक व ईश्वर भक्त होती है मध्यम कद वाली स्त्री यपने स्वामी की प्यारी गीज स्वभाव । छोटे कद वाली स्त्री चरित्र हीन और निर्लंडज हुया करती है । जो स्त्री बिना मतलव घर घर फिरे और यांखें इधर उधर हर समय हरकत करती रहें और विना मतलब बातबीत करती रहें उम स्त्री पर किसी किस्म का विश्वास नहीं करना चाहिये जिस औरत की सोते समय यांख खुली रहे वह यपने पति की याज्ञाकारी नहीं होती जिस स्त्री के हंसते समय गालों में गढ़ा पड़ें श्रोर श्रांखें फड़के वह स्त्री श्रपने पति की हत्यारी होगी ऐसी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिये।

मुंह-छोटे मुंह बाली स्त्री से हमेशा रंज व गम श्रीर तकलीफ पहुंचती है। बहुत लम्बे मुंह बाली दुख दर्द को दूर करती है। टेढ़े मुंह वाली बहुत जल्द श्रमुहागिन हो जाती है जिस स्त्री की ठोड़ी पर बाल या भूं छे हों वह श्रकसर बदचलन हुश्रा करती है।

पेशानी-श्रगर पेशानी लम्बी श्रीर बौड़ी हो तो ससुर की मृत्यु ज़ब्दी हो। श्रगर पेशानी ऊंची हो खुद श्रमुहागिन हो जाये श्रगर पेशानी पर सुर्ख रंग के खड़े बाल हों तो तंगदस्त श्रीर लाचार हो जाती है। श्रगर माथ पर निशान न होतो नेक स्थाल मिलनसार श्रीर पित की श्राह्माकारी होती है। नेश्र—श्रगर सफेदी नुमा सुर्ख हो तो दुनियां में सुर्ख हों तो चिरत्रहीन श्रीर दुगावाज हो श्रगर स्थाह हों तो चिरत्रहीन श्रीर दुगावाज हो श्रगर स्थाह हों श्रीर किसी कदर सुर्खी की मलक नजर

श्राये तो ऐसी स्त्री पर जान तक निद्धावर कर देना उचित है बाज हाल तो में मतवाली श्रांखें बद बलनी का निशान होती है मगर बदबलनी का श्रासार दूसरे सागों पर होता है जो स्त्री बलते समय इधर उधर देखे श्रीर श्रांखों की हरकत करे वह पहले दर्जे को बदमाश होती है।

नाक-यगर नाक की नोक लम्बी होती है तो वह स्त्री भगड़ालू होती है यगर नाक में बाल हों तो बदकार होती है। यगर नाक की नोक नीचे की तरफ भुकी हुई होगी तो वह अकलमंद अगर नाक तोते की तरह हो तो कुनवा वाली हो, अगर नोक छोटी हो तो कम माया निर्धन अगर बौड़ी हो तो बहुत जल्द वेवा हो जायेगी ऊ'ची और सुतवां हो तो खुश किस्मती अगर नाक चपटी हो तो पति की प्यारी होगी।

गाल-यगर मुस्कराते समय गालों में गढ़ा पड़े तो ऐसी योरत पति को प्यारी होती है और यगर दोनों गाल जरा उभरे हुए हों तो पति से बहुत प्यार करे योर खुश मिजाज व काबिल हो यगर गालो का रंग सुर्व हो तो हर किसी को प्यारी होती है मगर कुछ ऐसी चौरते खुर्गर्जभी होती है। चगर गालों पर उंगली लगाने से गल पड़े तो वह स्त्री चरित्र हीन होती है यगर किसी स्त्री के गाला पर बात चीत के समय गढ़ा पड़े तो वह बदकार होती है। होट-जिस स्त्री के होट का रंग स्याह हो वह य-भागन होती है जिस के होट गुलाबी और बारीक दों वह पति की प्यारी और खुशनमीव होती है श्रगर होट लम्बे हों तो वह हैरानी श्रोर परेशानी में उमर व्यतीत करती है त्रगर हद से ज्यादा छोटे हो तो भी निर्धनता इसका साथ नहीं छोड़ेगी यगर दोनों होटों के मिलने से मुंह छोटा बन जाये मगर इससे कम न हो तो पति की प्यारी होती है। गर्दन-श्रगर गर्दन में तीन रेखाये हों तो खुश हाली होती यगर किसी त्रौरत की गर्दन लम्बी मानिन्द बंगले के होगी तो वह स्त्री खुदगर्ज श्रौर मकार होगी जिसकी गर्दन गुदाज हो वह बहुत जल्द श्रमुहागिन हो जायेगी श्रगर गर्दन होटी हो तो बेथोलाद रहेगी गर्दन मानिन्द सुराही के हो तो ऐसी स्त्री खुशनसीव नेक चलन योर पति की

नाम का जप करना चाहिये। बन्धन मुक्ति के लिये-डामोद्र बन्धगतो नित्य-मेव जपेन्नरः। बन्धन में पड़ा हुन्ना मनुष्य नित्य ही 'दामादर' नाम का जप करे। नेत्र बाधा नाश के लिये-केशवं पुगडरी काचम-निशं हि तथा जपेत्। नेत्र वाधासु सर्वासु... सम्पूर्ण नेत्र-वाधायां में नित्य-निरन्तर 'कराव' एवं 'पुराहरीकान' नाम का जय करे। मय नाश के लिये-ह्यांकगं भयेषु च। भय के यवसरों पर उसके निवारण के लिए 'ह्षी-केश' का स्मरगा करे। ब्रीवध सेवन के लिये-यन्यतं वामृतं चेव जपे दौषधकर्मिषु । योग्ध सेवन के कार्य में 'यच्युन' योर 'यमृत' नामों का जप करे। युद्ध स्थल में जाते समय-संग्रामाभिमुखं गच्छन् संस्मरेद्यराजितम् ।

युद्ध की चोर जाते समय चपराजित का समरण करे।

पूर्वादि दिशात्रों में जाते समय-चिक्रणं गदिनं चैव शिक्षणं खिन्ननं तथा। चेमार्थी प्रवसन् नित्यं दिचु प्राच्यादिषु स्मेरत्।।

पूर्व यादि दिशायों में प्रवास करते (परदेश जाते या रहते) समय कल्याण चाहने वाला पुरुष प्रति दिन 'चकी' ('चक्रपाणि')'गदी'('गदाधर') 'शार्ज़ी' (शार्ज़ धर') तथा 'खट्टी' ('खङ्गधर) इन नामों का स्मरम् करे ।

सारे व्यवहारों में-श्रजितं चाधिपं चैव सर्व सर्वे श्वरं तथा । संस्मरेत् पुरुषो भक्तया व्यवहारेष्ठ सर्वदा ॥

समस्त व्यवहारों में सदा मनुष्य भक्ति भाव से 'यजित' 'यधिपद' 'सर्व 'सर्वे श्वर'- इन नामों का स्मरमा करें।

चुत-प्रस्खलनादि, ग्रहपीडादि त्रप्रीर देवी विपत्ति-निवाररा के लिये—नारायणं सर्वकालं चुत्रप्रखलनादिषु । ग्रहनत्त्रशिडासु देववायासु सर्वता ॥

द्यींक लेने, प्रस्वलन (लड़खड़ाने) त्यादि कि समय,

प्रह पीड़ा, नत्तत्र पीड़ा तथा देवी वाधात्रों में सर्व-तोभाव से हर समय 'नारायण' का स्मरण करे। डाकू तथा शत्रुत्रों की पोड़ा के समय-शंध-कारे तमस्तीने नरसिंह मनुस्मरेत्।। यत्यन्त घोर यन्धकार में डाकू तथा शत्रुयों की त्योर से बाधा की सम्भावना होने पर मनुष्य बार-म्बार 'नरसिंह' नाम का स्मरण करे। अग्निदाह के समय-यग्निदाहे समुत्पन्ने संस्म-रेत् जलशायिनम्। घर या गांव में याग लग जाने पर 'जलशायों का समरण करे। सर्प विष से रता के लिये-गरड़ध्यजानुसमणाद विषवीर्य व्यपोद्धति । 'गरुड्ड्यज' नाम के बारम्बार स्मरण से मनुष्य सर्प-विष के प्रभाव को दूर कर देता है। स्नान, देवाचन, हवन, प्रशाम तथा प्रदिचिशा करते समय कीर्तनेद् भगवन्नाम वासुद्वेति तत्वर ॥ स्नान, द्वप्रजा, होम, प्रणाम तथा प्रदित्तिणा करते समय मनुष्य भगवत्परायण हो 'वासुदेव'-इस भगवन्नाम का कीर्तन करे। वित्त-धान्यादि-स्थापना के समय—कुर्वीत तमना भूत्वा यनन्ताच्युद् कीर्तनम्। धत धान्यादि की स्थापना के समय मनुष्य भगवान में मन लगाकर 'यनन्त' त्रीर 'यच्युत' इन नामों का कीर्नन करे। दुःख स्वप्न-नाश के लिये-नारायणं शार्क् धरं श्रीयरं पुरुषोत्तमम् । वामनं खङ्गिनं चैव दुष्ट स्वपने सदा स्मरेत्॥ बुरं साने याने पर मनुष्य सदा 'नारायण्', 'शाङ्गे-धर,' 'श्रीधर', 'पुरुषोत्तम', 'वामन' श्रीर 'खड़ी' का स्मरण करे। महार्शाव में-महार्श्वादी येर्यङ्गरायिनं च नरः स्मरेत् ॥ महा सागर चादि में गिर पड़ने पर मानव 'पर्यक्क शायी' ('शेषशार्था') का स्मरण करे। सर्व कर्म-समृद्धि के लिये-बलभरं ममृद्धथर्थ सर्वकर्माण् संस्मरेन्।

समस्त कर्मों में उनकी सम्पन्नता के लिये मनुष्य 'बलभद्र' का स्मरण करे।

संतानके लिये-जगत्पतिमपत्यार्थं स्तुवन् भवत्या न सीदति।

संतान की प्राप्ति के लिये भक्ति पूर्वक 'जगत्यति' (जगदीश या जगन्नाथ) की स्तुति करने वाला पुरुष कभी दुःखी नहीं होता।

सर्व प्रकार के अभ्युदय के लिये-श्रीशं सर्वा-भ्युद्यि के कर्मग्याशु प्रकीर्तयेत्।।

सम्पूर्ण यम्युद्य-सम्बन्धी कर्मी में शीव्रता पूर्वक श्रीशः (श्रीपति) का उच्च स्वर से कीर्तन करे। अरिष्ट-निवारण के लिये-यरिन्टेषु ह्यशेषेषु विशोकं च सदा जपेत।

सम्पूर्ण यरिष्टों क निवारण के लिये मदा 'विशोक' नाम का जप करे।

निर्जन स्थान में तथा त्र्यांधी-तूफान ऋदि उपद्रवों में मृत्यु के समय-मस्त्रपाताम्बिजल बन्धनादिषु मृत्युषु। म्वतन्त्रपरतन्त्रेषु वासुदेवं जपेद् बुधः॥ स्वेच्छा या परच्छा वश अथवा स्वाधीन या प धीन अवस्था में किसी निर्जन स्थान में पहुंचन पर श्रांधी-त्कान (श्रोला-वर्षा), श्रीन (दावानल) जल (यगाध जल-राशि में नियज्जन) तथा बन्धन श्रादि के कारण मृत्यु या प्राण् संकट की श्रवस्था प्राप्त हो तो बुद्धिमान् मनुष्य 'वासुदेव' नाम का जप करें (ऐसा करने से बाबाएं दूर हो जाती हैं कलियुग के दोष-नाश के लिये-तन्नां कर्म जंलो के वाग्जं मानसमेवच । यन्नचापयते पाप कलो गोविन्द कीर्तनात्॥ कलयुग में इस जगत के भीतर ऐसा कोई कर्मज (शारीरिक), वाचिक और मानसिक पाप नहीं हैं, जिसे मनुष्य 'गौविन्द' नाम का कीर्तन करके नष्ट न करदे।

शमायस्लं जलं बहेस्तमसो भास्करोद्यः। शान्स्ये कलेरघीयस्य नामसंकीर्तनं हरेः॥ जैसे याग वुमा देने के लिये जल योर यंधकार को नष्ट कर देने के लिये स्योदय समर्थ है, उसी भकार किलयुग की पाप राशि का शमन करने के

सम श्रीहरि' का नाम कीर्तन समर्थ है। राकचान्द्रायणतत्तकुच्छैर्न देहशुद्धिभवतीतिताहकः हली सकृत्माधव कीर्तनेन गोविन्द्नाम्ना भवतीह गाहक्।। कलियुग में एक बार 'माधव' या 'गोविन्द' नाम क कीर्तन से यहां जीव की जैसी शुद्धि होती है, अरु इस जगत में पराक, चान्द्रायण तथा तप्तकृच्छ सट् बहुत से प्रायश्चितों द्वारा भी नहीं होती। सकृदुच्चारयन्त्येतद् दुर्लभं चाकृतात्मनाम्। कली युगे हरेनीम ते कृतार्था न संशयः।। जो कलियुग में त्रपुरायात्मात्रों के लिये दुर्लभ इस 'हरि' नाम का एक बार उच्चारण कर लेते हैं. चे कृतार्थ हो गये हैं, इसमें संशय नहीं। किसी विपत्ति के समय कौन-सा नाम उच्चारणा करें ?विष्णु धर्मोत्तर में मार्क्याडेय-वज्र संवाद में कहा गया है। जल प्रतर्गा के समय-कूर्म वराहं मत्स्यं वा जल यतरगी स्मरेत्। जल से पार होते समय भगवान 'कूर्म' (क च्छप)

'बराह' श्रथवा 'मतस्य' का स्मरण करे। अगिनदाह के समय-आजिष्णुमग्निजनने जपे-न्नाम त्वन्वगिडतम्। कहीं श्राग लग गयी हो तो उसकी शांति के लि। भाजिपा।'-इस नाम का ऋखंड जप शारम्भ करहे त्रावित-विपत्ति, ज्वर, शिरोरोग तथा विष वीर्य में-इरुड़ वजानुस्मरणादापदो मुच्यते नर ज्वरजुष्टिशिरोरोगविषवीर्य शाम्यति ॥ 'गरुड़ चन' का नाम वारम्वार स्मरण करके मनुष श्रामि में दूर जाता है, साथ ही वह ज्वर राम सिर दुई तथा विष के प्रभाव को भी शांत क द्ता है। युद्ध के समय-बल भदं तु युद्धार्थी। युद्धार्था मनुष्य 'बलभइ' का स्मरण करे। कृषि, व्यापार श्रीर श्रम्युदय के लिये-'कृष्यारम्भहलायुधम् ।'

उनारगां-विगाज्यार्था राममभ्युद्ये नृप । नरेश्वरः खेती के त्यारम्भ में किसान 'हलायुध' का म्मरण करे । व्यापार की इच्छा वाला वैश्य उतारमा को याद करे और अभ्युद्य के लिये 'राम' का स्मरमा करे।

मङ्गले-मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं मङ्गल्येषु चकीर्तयेत्। माङ्गलिक कर्षो में मङ्गलकारी एवं मङ्गलमय 'श्री विष्णु' का कीर्तन करे।

सोकर उठते समय-\*\*\*\*\*\* उत्तिष्ठन् कीते येंद्

सोकर उउने समय 'विष्णु' का कीर्तन करे। निद्धा काल में-ॐप्रस्थगन् माधवं नरः।"" सोते समय मानव 'माधव' का स्मरण् करे। भोजन के समय-भोजन चैव गोविन्दं सर्वत्रमाधु-स्दनम्।।

भोजन काल में 'गोविन्द' का श्रीर सर्वत्र सदा 'मधुस्दन का चिन्तन करें।

विविध सोलह कार्यों में विविध सोलह नाम श्रोषधे चिन्तये विष्णुं भोजने च जनाईनम्। शयनेपद्मनाभं च विवाह च प्रजापतिम्।। युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासं च विधिक्रमश । नारायणं तब्रत्मागे श्रीधरं श्रीयसंग मे ॥

दुःस्वप्ने स्वर गोविन्दं संकटे मधुसूदनम्। कानने नारसिंह च पाव के जलशायिनम्।। जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनम्। गमने वामनं चैत्र सर्वकार्ये षु माधतम् ॥ मोहशैतानि नामानि प्रातरुत्था ययः पठेत्। सर्वपाप विनिर्युक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ चौषध-सेवन के समय 'विष्णु' का भोजन में 'जनार्दन' का शयन में 'पद्मनाभ' का विवाह में 'प्रजापति' का, युद्ध में 'चक्रधर' का, प्रवास में 'त्रिविक्रम' का, शरीर त्याग के समय 'नारायणः का शिय मिलन में 'श्रीधर' का, दुःस्वप्न-दोष नाश के लिये 'गोविन्द का' संकट में 'मधुसूदन' का, जंगल में नृसिंह का श्रीन लगने पर 'जल-शायी भगवान्' का, जल में 'वब्रह' का पर्वत पर 'रघु-नंदन' का, गयन में 'वामन का और सभी कायों में 'माथव' का स्मरण करना चाहिये। जो प्रातः काल उठकर इन नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक (बैकुराट) में प्रजित होता है।

## भगनद्वाराधन-देवाराधन

पारमाधिक और लौकिक कुछ सरल अनुष्ठान — प्राकृतिक जगत् अनित्क अपूर्ण श्रोर विनाशी है; श्रतएव दु:खालय है। प्राकृतिक वस्तुत्रों त्रौर स्थितियों में सुख की खोज करना वास्तव में मूर्वता ही है। यहां जो कुछ भी मनुष्य प्राप्त करता है, वह स्थायी नहीं होता, श्रधूरा होता है और उसका वियोग अवश्यम्भावी है। यहां वास्तविक सुख उसी को मिलता है, जो सारे जगत् को भगवान में देखता है, श्रीर भगवान को जगत में भरा देखता है, वही नित्य पूर्ण परमानन्द स्वरूप भगवान् को देखता हुचा नित्य चानन्दमय बना रहता है।

भगवान् ने कहा है-

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व **च मिय पश्यति ।** तस्याहंन प्रण्**श्यामि सच में न प्रण्श्यति ॥** (गीता ६।३०)

'जो सर्वत्र मुक्त को देखता है श्रीर सब को मुक्त में

देखता है मैं उससे कभी अलग नहीं होता और वह मुभ से कभी श्रलग नहीं होता।' फिर यहां जो कुछ भी हानि लाभ, सुल-दुल चादि भोग रूप में प्राप्त होते हैं, वह सब प्रारच्य के ही फल हैं कर्म तीन प्रकार के होते हैं-क्रियामण संचित श्रीर पारब्ध। इस समय हमें जो कुछ भी कर्मफल क हेतु से कर रहे हैं, उन्हें 'कियमाण' कहते हैं। फल है तुक कर्म सम्पन्न होते ही कर्म संचय क के भंडार में चला जाता है। यह वर्तमान के श्रीर पूर्व के किये हुये कशों का, जिनका फल यभी नहीं भोगा जा चुका है, संग्रह ही, 'संचित बहलाता है श्रीर इस संचित में से एक जन्म के लिये कुछ ग्रंश लेकर कर्म जगत् का नियन्त्रण करने वाली प्रभु-शक्ति एक जन्म के लिये जो कुछ फलका निर्माण कर देती है, उसका नाम 'प्रारच्य' है। इस प्रारच्य

के श्रनुसार योनि, श्रायु श्रीर फल श्रादि पहले से ही निश्चिन हो जाते हैं। श्वतएव जब जो कुछ भी, प्रारब्ध वश फल रूप में प्राप्त होना हैं स्वेच्छा,

'परेच्छ!' श्रोर 'श्रनिच्छा'। किसी फल भोग के

लिये कोई कर्म हमारी अपनी इच्छा से बन जाय, यह 'स्वेच्छा कृत, फल भोग है। जैसे त्राग में हाय डालने की इच्छा होने पर हाथ डालना और उस का जल जाना। किसी प्रारब्ध का फल, परेच्या दूसरे की इच्छा से होता है। इसका रूप है-किसी दूसरे के मन में हमारा श्रच्छा बुरा करने की इच्छा हो जाना और तदनुसार उस कर्म के सम्पन्न होने पर हमें फल प्राप्त होना। जैसे हमारे घर में श्राग लगने वाली हो, पर दे पवश दूसरा कोई इच्छा करने त्राग लगा दे। इसी प्रकार कुल फल 'त्रानिच्छा' से उत्पन्न होते हैं-जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं। अकस्मात् किसी पेड़ की डाल ट्रट कर हम पर गिर जाय और हमें चोट लग जाय। फल भोग में पारब्ध वश परतन्त्र होते हुये भी इन 'स्वेच्छा' श्रौर 'परेच्छा' कृत फल भोगों में हम या दूसरे अपनी भली-बुरी इच्छा के श्रनुसार कियमाण कर्म करके श्रपने लिये श्रच्छे संचित का निर्माण करते हैं, जो भविष्य में हमारे लिये सुल-दुल का कारण बन सकता है, क्योंकि संवित श्रीर प्रारच्ध वश श्रच्छी-बुरी इच्छा- चों के उदय होने पर भी मनुष्य को भगवान ने अञ्बे-बुरे की पहचान के लिये विवेक, आदर्श शुभ कर्म करने के लिये विधि-निषेधात्मक शास्त्र वागाी श्रीर कर्म करने का श्रिथकार दिया है, 'कर्मग्ये वाधिकारस्ते' गीता का प्रसिद्ध वचन है। यदि हम शास्त्र की अबहेलना करके मनमाना अनाचारदुरा-चार करते हैं, तो उसका फल दुःख, श्रीर सदाचार सद्व्यवहार करते हैं तो उसका फल सुल भविष्य में होगा ही। प्रराव्य का फल श्रवश्य मेव भोगना ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जो मनुष्य भगवान् के शरणागत होकर त्रपने को सर्वतोभावेन भगवान को समर्पित कर चुकते हैं त्रथवा जिन्हें तत्त्वज्ञान स्वरूप श्रात्मसाचात्कार हो जाता है, उनके शरीर में पारच्यानुसार फल का उदय होने पर भी उन्हें दुःख-सुख नहीं होता और सकाम भावन होने से नवीन कर्म फल प्रदान करने वाली कर्म संचित में वैसे ही नहीं जमा होते, जैसे अने हुए बीज खेत में डालने पर उसे श्रक र नहीं निकलते पूर्व के सारे संचित-कर्म भगवान् की सहज 'कृपा' त्रथवा 'ज्ञाना-

गिन' से सर्वथा भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार वह कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है। तथापि शारीर से प्रारब्ध फल का भोग तो होता ही है यह कर्म सिद्धान्त है।

परन्तु कुछ ऐसे 'प्रचल कर्म' भी होते हैं-जैसे सकाम भगवदाराधन या देवारा धन, किसी कारण वश या वरदान-जो तत्काल 'पारच्य' बन कर फल-दानोन्मुख प्रारव्ध के फल को रोक कर बीच में अपना फल सुगता देते हैं। जैसे किसी के पारब्ध में पुत्र-प्राप्ति का संयोग नहीं है, त्रमुक समय पर मृत्यु का योग हैः पर वे विधि पूर्वक 'पुत्रे-ष्टियज्ञ' का श्रनुष्ठान करने पर नशीन प्रारब्ध निर्माण के द्वारा पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण प्राचीन प्रनथों में मिलते हैं, श्रौर 'मृत्युं जय श्रादि श्रनुष्ठान करने पर श्रन्पायु मनुष्य 'दीर्घ जीवन का सविधि लाभ कर सकते हैं। मार्कराडेय जी का भगवान् शंकर की उपासना के फल स्वरूप श्रमरत्व प्राप्त करना भी प्रसिद्ध है। इसी लिये हमारे शास्त्रों में 'सकाम उपासना' का विस्तृत उल्लेख है यद्यपि

सकाम उपासना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा प्राप्त होने वाला फल अनित्य, अपूर्ण और दुःख पदही होता है, तथापि सान्त्रिक सकाम उपा-सना से उपासना के स्वरूपानुसार न्यूनाधिक रूप मं यन्तकरण की शुद्धि होती है, जिसका फल अन्त में निष्कामता की प्राप्ति होता है और भग-वान् को प्राप्त करने वाली होती ही है। भगवान् ने स्वयं अपने अर्थार्थी और 'आर्त' भक्तों को भी 'उदार बनलाते हुए अन्त में अपनी प्राप्ति होने की घोषणा की है। 'उदाराः सर्व एवते' और 'मद्भक्ता यान्ति भामिपः। अतएव सकाम देवाराधन श्रोर भमकदाराधन बुद्धिमानी न होते हुए भी लोक में समृद्धि सुल और यन्त में क्रमानुसार भगवत्याप्ति में हेतु होने के कारण श्वकर्तव्य नहीं है। पाप तो है ही नहीं। अवश्य ही 'तामस देवताओं' और तामस देवताचों, चौर 'तामस तत्वों' की उपासना कभी नहीं करनी चाहिये। श्रीर न ऐसी कोई उपासना-त्राराधना करनी चाहिये जिसमें दूसरे के त्रहित की कामना हो। 'तामस उपासना' श्रोर 'पर-श्रहित

की कामना' से की गयी उपासना-दोनों ही अन्तः करण की त्रशुद्धि में हेतु त्रीर बार बार त्रासुरी योनि' दुःख और अधोगति की प्राप्ति में ही कारण होती हैं। यह भी सत्य है कि भगवान् अपनी मङ्गलमयी सर्वज्ञता त्रोर इच्छा से हमारे लिये जो कुछ भी फल विधान करते हैं चाहे वह हमारी सीमित चौर चहुर दृष्टि के कारण हमें चशुभ या दुःख पद ही जान पड़े। वास्तव में वह परम शुभ त्रीर परम मङ्गलकारी ही होता है। इसलिये भग-वान् पर और उनकी मंगलमगता पर विश्वास करने वाले भक्त यही चाहते हैं कि उनकी 'मंगल-मयी इच्जा' ही सदा सर्वत्र त्रपना काम करती रहे। हमारी कोई भी इच्छा' उस मंगलमयी इच्छा में कमी बाधक हो ही नहीं। तथापि जो लोग भोग-कामना और भोग-वासना को छोड़ नहीं सकते और कामना एवं त्रासक्ति से त्रिभृत होकर 'त्रन्याय श्रीर श्रमत् मार्गः का श्रवलम्बन करके भोग सुल की याशा रखते हैं, उनके लिये तो भगवदारा धन त्रीर देवाराधन अवश्य ही सेवन करये योग्य है।

इसमें लाभ-ही लाभ है। यदि श्रद्धा श्रीर विधि पूरी हो तो 'नवीन प्रारच्य' का निर्माण होकर मनोरथ की पूर्नी हो जती है। कदांचित् प्रति बन्धक रूप पारब्ध अत्यन्त प्रवल होने के कारण मनोरथ-पति न भी होतो पुग्य कर्म का चनुष्ठान तो बनता ही है। इसके विपरीत सांसारिक साधन चाहे जिनने भी किये जांय, उनके द्वारा प्रारच्य का फल बदल नहीं सकता अतः एव वे वैधहोने पर भी व्यर्थ होते हैं। यौर याज कल तो विवेक अष्ट हो कर सारा जगत ही भोग सुख की याशा याकांचा में उन्मत्त हो रहा है, वह किसी भी पाप से बचना नहीं चाहता । 'अर्थ' और 'अधिकार' की अदस्य लालसासे उन्मत्त होकर वह श्रनाचार, दुराचार, अब्दाचार, पापाचार, व्यभिचार श्रीर श्रत्याचार, श्रसदाचार श्रादि के दारा सफलता प्राप्त करने की भ्रान्त चेष्टा कर रहा है: इसका फल तो निश्चय ही सब प्रकार से 'अधापात' श्रोर 'दुःख' ही होगा। त्राज का मनुष्य दूसरे जीवों के दुःख-सुख को भूल गया है, वह केवल अपने ही सुख की लालसा में

उन्मत्त है । इसलिए जगत् में नये-नये 'भोगवाद' उत्पन्न होकर नये-नये देष क्लह की याद्याच्छ नीय सृष्टि कर रहे हैं। श्रौर इसी लिये मनुष्य नये-नये पापों का यायोजन करने में 'भगति' मान रहे हैं। भारत वर्ष भी इस पाप की यांधी, से फंस रहा है । इसी से याज देश में यनेक प्रकार क बाद, दल बन्दियां, परस्पर एक दूसरे को मिटाने चौर दुःख पहुंचाने की चेप्टा, जीव हिंसा के नये-नये कारखाने और वैज्ञानिक हत्यालय यादि निर्माण के प्रयत्न बढ़ते जा रहे है खाद्य-पदार्थों क लिये भी मांसाहारी जगत की देखांद्खी मांस निर्मित पदार्थों का प्रसार-प्रचार किया जा रहे है। सत्य, ईमानदारी, चारित्रिक पवित्रता त्यादि तो याज मानो कहने की वस्तु बनते जा रहे हैं। यही दम्भ, दर्प श्रमिमान बेहद बढ़ते चले जा रहे हैं। यही स्थिति चलनी रही तो पता नहीं हमारा पवन कहा जा कर रुकेगा। इस अवस्था में भोग-सुख के साधन के रूप में ही यदि हम अन्याय असत्-मार्ग का सर्वथा परित्याग करके भगवदारा धन श्रीर देवाराधन प्रवृत हों तो पवन से बचने की श्रीर जीवन में सफलता प्राप्त करने की निश्चित श्राशा की जा सकती है। इन भावों का प्रचार होना चाहिये 'कत्याण' के इस भगवन्नाम-महिमा श्रीर प्रार्थना—श्रङ्क के प्रकाशन का यह भी एक उद्देश्य है। यहीं नीचे कुछ थोड़े-से श्रनुष्ठानों के प्रयोग लिखे जा रहे हैं, जिनके करने पर 'पार मार्थिक' श्रीर 'भौतिक' लाभ हो सकते हैं। इनमें कई तो वहुत-से लोगों के द्वारा श्रनुभूत है। श्राशा है, 'कल्याण' के पाठक इनसे यथोचित लाभ उठायेंगे।

मगवत्प्रेम की प्राप्ति के लियं गोप्यः स्कुरुपुरट कुग्डल कुन्तल्तिड्

गगडिश्रया सुधित हासनिरी संग्ना

भावं दथत्य ऋषभस्यजगुः कृतानि

पुग्यानि तः कररू हस्पर्शर्भोदा ।।

ताभिर्युतः श्रममपाहितुमङ्गसङ्ग-

**घृष्टसजः स् क्रचकुङ्कु मरञ्जितायाः ।** 

गन्धर्वपालिभिरनुद्रत त्राविशद वाः

श्रान्तो गर्जाभिरिभग्डिवभिन्नसेतः। सोऽम्भस्यलं युवतिभिः परिमिच्यमानः प्रेम्गाचितः प्रहसती भिरितस्नतोऽङ्ग ॥ **कु**सुमवर्षिभिरीड्यमानो वैमानिकैः रेमे स्वयं स्वरतिरंत्र गजेन्द्रलीलः॥ कृष्णोपवने जलस्थल-ततश्र प्रस्नगन्थानिल जुष्द्दिक्तंट प्रमदागणावृतो भङ्ग चचार यथा मदच्युद् दिरदः करेगुभिः॥ (श्री मद्मागवत २०|३३।२२।२४) विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदंच विष्णोः श्रद्धान्वितोऽवृशृगायाद्थ वर्ण्येद्या। भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं ह्दोगमाञ्चपहिनोत्पचिरेगा धीरः ॥ (श्रीमद्भागवत २०।३३।४०) उपर्युक्त श्रीमद्भागवत (१०।३३।२२।३४) चारों श्लोकों को श्री मद्भागवत के ही उपर्युक्त (१०) ३३।४०) श्लोक के द्वारा सम्पुटित करके कम से-कम २१ पाठ प्रति दिन करे। पाठ करने से पूर्व

भगवान् श्री राधा माधव का चित्रपट सामने रखकर उसका पश्चोपचार से प्रजन करे श्रीर पाठ के समय घृत दीपक रक्ले । स्नान करने बात शुद्ध चासन पर शुद्ध कपड़े पहनकर पाठ करे। इस प्रकार ३३ दिन पाठ करने पर मन्त्र सिद्ध हो जाता है। फिर जब तक भगवतप्रेम का प्रादुर्भीव न हो जाय, तब तक पाठ करता ही रहे। प्रेम प्राप्त करने का तीब वेदना पूर्ण उत्कराठा के साथ ही भगवान् श्री राधा माधव शीव्र ही अपना प्रेम अवश्य २ प्रदान करेंगे ही, ऐसा-हद विश्वास करके पाठ करता रहे। मगवान् श्रीकृष्णा की कृपा तथा दिव्य प्रम की प्राप्ति के लिये-निम्नलिखित स्तोत्र माहेश्वर तन्त्र के ४६ वें पटल से दिया जा रहा है। इस स्तोत्र की विशेषता क्या है—इस विषय में पार्वती जी प्रश्न करती हैं कि 'शिवजी। विना जप के, विना सेवा के श्रीकृष्ण प्रसन्न हों, ऐसा कोई उपाय हो तो वह मुम्ते बनाइये इसके उत्तर में श्री शिवजी कहते हैं -ह पार्वती जी विना जप, विना सेबा एवं विना पूजा के भी केवल जिस स्तीत्र मात्र से ही

श्रीकृष्ण-कृपा प्राप्त हो सकती है वह स्तोत्र में तुम्हारे लिये कहता हूँ। पीर्व यवाच यथा-भगवज्शोतुभिच्छगम यथा कृष्णाः प्रसीद्ति । विना जपं विना सेवां विना प्रजामपि प्रभोः ॥१॥ यथा कृष्णाः प्रसन्नः स्थात्तमुपायं वदाधुना । अन्यथा दवदेवेशः पुरुषार्थी न सिद्धयति ॥२॥ शिव उवाच साधु पार्वति ते प्रश्नः सावधानतया शृणु ।

विना जपं विना सेवां विना पूजा मिप प्रिये ॥३॥ यथा कृष्णा प्रसन्नः सयात्तमुपायं वदामिते । जप सेवादिकं वापि विना स्तोत्रं न सिद्धयति ॥ थ॥ कीर्तित्रियो हि भगवान् परमात्मा पुरुषोत्तमः। जपस्तन्मयतासिद्धये सेवा स्वाचाररूपिगा।।।।। स्तुतिः प्रसादनकरी तस्मात् स्तोत्रं वदामिवे । अथ ध्यानम्

सुधाम्मोनिधिमध्यस्थे रत्नादीपे मनोहरे ॥६॥ नवखराडात्मक तत्र नवरत्नविभूषि ते । तन्मच्ये चिन्तयेद् रम्यं मणिगेहमनुत्तमम् ॥७॥ परितो वनमालाभिर्ललिताभिर्धिराजिते।

तत्र संचिन्तयेच्चारू कुट्टिमं सुमनोहरम्।।=॥ चतुःषष्ट्या मणिस्तम्भैश्चतुर्दित्तु विराजतिम्। तत्रसिंहासने च्यायेत् कृष्णां कमललोचनम् ॥१॥ भनर्धरत्नजिटतभुकु टोज्ज्वल कुराडलभ्। छिस्मतं समुखाम्भोजं सखोवृन्द्निषेवितम् ॥१०॥ खामिन्याश्लष्टवामाङ्गं परमानन्दविग्रहम्। एवं ध्यात्वा ततः स्तोत्रं पतेद्ववि जितेन्द्रियः ॥११ सिधासागर के मध्य भाग में मनोहर रत्नदी शोभा पाता है। उसके नौ खंड हैं वह दीप नृतन रत्नों से विभूषित है। उस रत्नदीप के बीच परम उत्तम रमग्रीय मिण्मय भवन का चिन्तन करे वह भवन सब श्रोर से ललित वन मालाश्रों द्वार विभूषित एवं सुशोभित हो रहा है। उस भवन वे भीतर परम मनोहर त्रातिरमणीय मणिजिटित पक्का यांगन है—ऐसा ध्यान करे। वह श्रांगन चारों दिशात्रों में (सोलह-सोलह के कम से) चौंसठमिशा निर्मित खंभों द्वारा विराजमान है। उस श्रांगन पर एक सुन्दर सिंहासन है, जिसके ऊपर कमलनयन भगवान् श्री कृष्णा विराजमान हैं। उनके स्वरूप

का इस प्रकार चिन्तन करे—वे मस्तक पर श्रमूल्य रत्नजिटत मुक्ट श्रीर कानों में उज्ज्वल कुगडल धारण किये मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं। उनकी यह मुस्कान बडी मनोरम है। उसके कारण मुखार-विन्द का सीन्दर्य श्रीर भी खिल उठा है। भुगड-की-भुगड सिख्यां उनकी सेवा में लगी हैं। स्वा-मिनी श्री राधा उनके नामाङ्ग से सटी बेठी हैं। श्री हिर का श्री विग्रह परमानन्द मय हैं। इस प्रकार ध्यान करके इन्द्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए स्तोत्र का पाठ करे।

श्रथ स्तोत्रम्
कृष्णं कमलपत्रात्तं मिन्वदानन्दविग्रहम् ।
सखीय्थान्तरचरं प्रणमामि परात्परम् ॥१२॥
शृङ्गारसरूपाय परिपूर्णसुखातम ने ।
राजीवारुगनेत्राय कोटिकंदर्परूपिणे ॥१३॥
वेदाद्यगम्यरूपाय वेदवेद्यस्वरूपिणे ।
श्रवाङ् मनसविद्यनिजलीलाप्रवर्तिने ॥१४॥
नमः सुद्धाय पूर्णाय निरस्तगुणवृत्तये ।
श्रवण्डाय निरंशाय निरावरण रूपिणे ॥१४॥

संयोग विप्रलम्भाष्यभेदभावमहाव्यय सदंशविश्वरूपाय चिदंशाशररूपिगो । १६॥ श्रानन्दांशस्वरूपाय सन्निदानन्दरूपिगो । मर्यादातीतरूपाय निराधाराय सान्निगो ॥१७॥ मायापपश्चर्राय नीलाचलविहारगो माणिक्यपुरुय रागादिलीलाखेलप्रवर्तिने ॥१८॥ विदन्तर्यामिरूपाय ब्रह्मानन्द्रस्वरूपिगो प्रमाणापथदूराय प्रनाणामाह्यरूपिणे ॥११॥ माया कालुष्यहीनाम नमः ऋष्णाय शम्भवे । त्तरायाचररूपाय त्तरात्तर विलितिते ॥२०॥ तुरीयातीतरूपाय नमः पुरुषरूपिगा महाकामस्बरूपाय कामलत्यार्थवेदिने ॥२१॥ दश लीनाविहाराय सप्ततीर्थविहारियो । विहाररसपूर्णीय नमस्तुभ्यं ऋपानिधे ॥२२॥ विरहानल संतप्तभक्तिवेतोदयाय त्र त्राविष्कृतनिज्ञानन्द विफलीकृतमुक्तये ॥२३॥ द्धेताद्धेतमहामोहतमः पटलपारिने जगदुरातिविलयसाचिगोऽविकृताय च ॥२४॥ ईश्वराय निरीशाय निरस्ताखिलकर्मगो।

संसारघ्वान्तसूर्याय प्तनाप्राणहारिणे ॥२४॥ रामलीलाविलासोर्मिप्रिताचर चेत्से स्वामिनीनयनाम्भोजभावभेदैकवेदिने ॥२६॥ केवलानन्दरूपाय नमः कृष्णाय वेधसे । स्वामिनीकृपयाऽऽनन्द कन्दलाय तवात्मने ॥२७॥ संमारारगयवीथीय परिभ्रान्तामनेकवा पाहिमां कृपया नाथ त्वडियोगाधिदुः खिताम् ॥२=॥ स्वमेव मात्रिपत्रादिवन्युवर्गाद्यश्च ये विद्या वित्तं कुलं शीलं त्वत्तो में नास्तिकिंचन॥२६! यथा वारूमयी योषिच्चेष्टते शिल्पशिचया। त्रावतन्त्रा त्वया नाथः तथाहं विचरामिभोः ॥३० सर्वसाधनहीनां मां धमाचारपराङ् मुखाम् । पतितां भवपाथोधो परित्रातुं त्वमहीस ॥३१॥ माया भ्रमण्यन्त्रस्थामूर्चाधो भयविह्वलाम्। श्रहष्टिन जसंकेता पाहि नाथ दयानिधे ॥३२॥ श्चनथे ऽर्यदृशं मूढां विश्वास्तां भयदस्थले । जागृतव्येशयानां मामुद्धरस्व द्यापर ।३३॥ त्रतीतानागतभवसतान विवशान्तराम् । विमेमि विमुखाभूय त्वत्तः कमललोचन ॥३४॥

मायाल्यगापाथोधिपयः पानरतां हि माम्। त्वत्सांनिच्यसुधासिन्धुसामीप्यंनयमाचिरम् ॥३४॥ त्वाद्वियोगार्तिमासाद्य-यज्जीवामीतिलंज्ज्या। दर्शयिष्ये कथं नाथः मुखमेतदिडम्बनम् ॥३६॥ प्राणनाथवियोगेऽपिकरोमि प्राण्धारणम् । श्रनौचिती महेत्यषा किं नलज्जयते हियाम् ॥३७॥ किं करोमि क गच्छामि कस्यात्र प्रवदाम्यहम्। उत्पद्यन्ते विलीयन्ते वृत्तयोइन्धो यथोर्मयः ॥३८॥ श्रहंदुःखाकुला दीना दुःखहान भवत्परः। विज्ञान प्राण्नाथेदं यथच्छसि तथा कुरू ॥३१॥ ततश्च प्रण्मेत् कृष्णं भूयोभूयः कृताञ्जलिः। इत्येतद् मुह्ममाख्यातं न वक्तव्यंगिरीन्द्रजे ॥४०॥ एवं यः स्तौति देवेशि त्रिकालं विजितेन्द्रियः। श्राविभंगति तिच्चते पेमरूपीस्वयप्रमुः ॥४१॥ संस्कृत से अनभिज्ञ पाटकगण किसी संस्कृत के विद्वान् से स्तोत्र का यर्थ समसकर दिन में तीन बार प्रातः, सायं एवं मच्यान्ह में पाठ करेंगे तो श्वनन्त गुना लाभ मिल सकेगा।यह पाठ प्रतिदिन विना लांच चलना चाहिये। रोग चादि के समय

श्राक्ति होने पर किन्हीं सदाचारी ब्राह्मण द्वारा कराया जा सकता है। तीव उत्कराठा के साथ-साथ ब्रह्मचर्य का पालन श्रीर इन्द्रिय-संयम श्रावश्यक है। इससे भगवान् श्रीकृष्ण की कुछ तथा उनके दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है।

मगवान श्रीरामके दर्शन के लिये-एक एकांत कमरे को सब सामान हटाकर खाली करके धोकर स्वच्छ कर लेना चाहिये। सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करके उस कमरे में किसी बाह्मए-दारा कलश-स्थापना कराके गणेश जी का पूजन कर लेना चाहिये श्रीर शुद्ध घी का श्रखसंड दीपक जला लेना चाहिये।

सूर्योदय के समय से ही 'राम'—इस नाम को स्पष्ट रूप से बोलना प्रारम्भ कर देना चाहिये और दूसरे दिन सूर्योदय तक अर्थात पूरे चौबीस घंटे 'राम-राम' बोलते रहना है। इसके लिये केवल इतने नियम हैं—१. एक चागा को भी राम-राम का बोलना बन्द न हो। २. उस कमरें से बाहर न जाया जाय। ३. उस कमरे में दूसरा कोई इस बीच में न आये। द्वार भीतर से बन्द रहे। १. श्रवगड दीपक बुयने न पाये।

एक दिन पहले ऐसा भोजन करना चाहिये कि श्रमुष्ठान के दिन शौच-लघुशङ्का श्रिष्ठ तंग न करें। श्रमुष्ठान वाले कमरे में जल रखना चाहिये श्रावश्यक होने पर बोलते हुए जप चलता रहे श्रीर लघुशङ्का से निवृत हुश्रा जा सकता है कमरे में ही नाली पर। उस कमरे में श्रमुष्ठान करने वाला बेठे खड़ा हो, टहले चाहे जैसे रहे; किन्तु नामो-च्चारण बंद न हो इतना ध्यान रक्खे। दूसरे दिन प्रातःकाल कलशादि का विसर्जन कर दिया जाता है।

रहेउ एक दिन अवधि अधारा।

समुभत मनदुख भयउ श्रपारा ॥

कारन कवन नाथ नहिं त्रायउ।

जानि कुटिल किथों मोहि बिसरायउ ॥

ग्रहह धन्य लिखमन बड़मागी।

राम पवार विंद श्रनुरागी ॥

कपरी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा।

दाड़ी-यगर किसी मनुष्य की दाढ़ी सुन्दर और भरपूर हो तो ऐसा मनुष्य मिलनसार थोर नेक होता है जिस मनुष्य की दाढ़ी कम थोर छोटी हो वह घमंडी होता है। यगर किसी मनुष्य की बहुत लम्बी दाढ़ी हो तो वह हिम्मती तथा साहसी होता है विना दाढ़ी का मनुष्य जन्म से ही कमजोर कम हिम्मत वाला होता है। यब थागे औरत के बारे में पढ़िये।

## स्त्री लद्गरा

कद-लम्बे कद वाली औरत नेक व ईश्वर भक्त होती है मध्यम कद वाली स्त्री यपने स्वामी की प्यारी गील स्वभाव । छोटे कद वाली स्त्री चरित्र होन और निर्लंडन हुआ करती है । जो स्त्री बिना मतलव घर घर फिरे और आंसे इथर उथर हर समय हरकत करती रहें और विना मतलव बातचीत करती रहें उम स्त्री पर किसी किस्म का विश्वास नहीं करना चाहिये जिस औरत की सोते समय आंख खुली रहे वह अपने पति की आज्ञाकारी नहीं होती जिस स्त्री के हंसते समय गालों में गढ़ा द्वार भीतर से बन्द रहे। ४. त्रखगड दीपक बुम्फने न पाये।

एक दिन पहले ऐसा भोजन करना चाहिये कि श्रमुख्यान के दिन शौच-लघुशङ्का श्रिषक तंग न करें। श्रमुख्यान वाले कमरे में जल रखना चाहिये श्रावश्यक होने पर बोलते हुए जप चलता रहे श्रीर लघुशङ्का से निवृत हुश्रा जा सकता है कमरे में ही नाली पर। उस कमरे में श्रमुख्यान करने वाला बैठे खड़ा हो, टहले चाहे जैसे रहे; किन्तु नामो-च्चारण बंद न हो इतना च्यान रक्खे। दूसरे दिन प्रातःकाल कलशादि का विसर्जन कर दिया जाता है।

रहेउ एक दिन अवधि अधारा।

समुभत मनदुख भयउ श्रपारा ॥

कारन कवन नाथ नहिं श्रायउ।

जानि कुटिल किथों मोहि विसरायउ ॥ त्रवह धन्य लिखमन बड़भागी।

राम पवार बिंद श्रनुरागी ॥ कपटी कुटिल मोहि श्रभु चीन्हा ।

ताते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥ जों करनी समुभे प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कलप सत कोरी।। जन त्रवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु त्रित मृदुल सुभाऊ ॥ मोरे जियं भरोसहर सोई। मि लहहिं राम संगुन सुभ होई॥ बीते अवि रहिं जों प्राना।

श्रधम करन जग मोहि समाना ॥ उपर्यक्त चौगाइयों का चार्तभाव से भगवान श्री राम के शीघ्र दर्शन की अत्यन्त उत्कृट उतकराठा को लेकर जब तक कार्य सिद्ध न हो जाय, कम-से-कम इक्कीस बार जप करे श्रीर साथ ही, 'ऊंरां

रामाय नमः' मन्त्र की ११ माला का जप करे। -सु० सि०

मगवान् श्री कृष्ण के दर्शन के लिये

(3)

कचित्रतुलसि कल्याणि-गोविन्दचरण प्रिये सह त्पालि कुलैबिभद

दृष्टस्तेऽतिप्रियोऽच्युतः ॥

(श्री मद्रागवत १०।३०।७)

इस मन्त्र को विल्व काष्ठा की छोटी पीठि का (चौकी) बनवाकर तुलसी काष्ठ के चन्दन से और तुलसी काष्ठ की ही कलम से लिखकर रोज पोडशोपचार से पूजन करे और कम से-कम ३२००० जप-संख्या पूरी करे। बहाचर्य का अखराड पालन करे और सत्य का आचरण करे।

(2)

त्रजवनौ कलां व्यक्तिरङ्ग ते

वृजिनहरूयलं विश्वमङ्गलम्।

त्यज मनाक् च नरत्वत्पृद्यासनां

स्व जनहद्रु जां यन्निषूदनम् ॥

(श्री मद्रागवत १०।३१।१८)

इस मन्त्र की एक माला का जप करके (ऊ' गोपी-जन वल्लभाय नमः, मन्त्र की ११ माला का प्रति दिन जाप करें । ब्रह्मचर्य का पालन त्रावश्यक है ।

(3)

तासामाषिरभूच्छोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः। पीताम्बरधरास्त्रम्वी साज्ञान्मन्मथ मन्मथ । १।

(श्री मद्रागवत १०। ३२। २)

इस मन्त्र की एक काला का जप करके 'ऊं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा' इस मंत्र की कम-से-कम ११ मालायों का जाप प्रतिदिन शुद्ध होकर करे। ब्रह्मचर्य का पालन यावश्यक है। भगवान् के बाल रूप में दर्शन के लिये

(8)

यत्पादपांसिर्वहुजनमञ्ज्ञतो धृवात्मभियोगिभिरप्यलभ्यः। स एव यद्दग्विषयः स्वयं स्थितः

> कि वरायते दिष्टमतो बजीकसाम्॥ (श्री मद्रागवत १०।१२।१२)

इस मन्त्र का १०८ जप करे और भागवत के दशम स्कन्ध के पूर्वार्धका पारायण प्रतिदिन तीन अध्याय के हिसाब के से १६ दिनों में पूर्ण करे। सोलहवें दिन चार अध्याय का पाठ करे। पाठ के पूर्व और श्रनत में उपर्युक्त मन्त्र का सम्प्रह दे। श्री बाल कृष्ण के ध्यान से सर्वविपत्तियों का नाश तथा मगवान् के दर्शन।

वालं नवीनरात मत्रविशाल नेत्र विम्वा धरंसजल मे घरूचिमनोज्ञमम् । मन्द्स्मितं मधुर सुन्द्र मन्द्यानं श्रीनन्द्नन्द्न महंमनसा नमामि ॥ १॥ मञ्जीरन् पृररण्न्नवरलकाञ्जी— श्रीहार क सरिनसाविलयन्त्र संधम्।

हब्द्यार्तिहारिषिविन्दुविराजमानं वन्दं कलिन्दतनु जातटवाल केलिम्॥ २॥ पूर्गो न्दुसुन्दरं मुलोपरि कुञ्चिताग्राः

केशानशैनधननीलिनभाः स्फुरन्त । राजन्त त्रानतिशरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजायसवलायनमोनमस्ते

नन्दात्मजायसबलायनमानमस्ते ॥३॥ श्री नन्दनन्दनस्तोत्रं प्रातरूत्थाययः पठेत्। तन्नेत्रगोचरं याति सानन्दोनन्दनन्दनः॥ श्री नन्दनन्दन के नेत्रनवीन कमल के समान विशाल हैं, पके हुए विम्बफल के समान लाल-लाल योठ हें, जल से भरे हुए मेघ की सी युङ्ग कान्ति है। मन्द्रमन्द्र मुसकराते हुए वे चत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं; उनकी धीमी चाल भी ऋत्यन्त याक्षक यौर सुन्दर है। उन बाल गोपाल को मैं मन से प्रणाम करता हूं। उनके चरणों में पायजेब श्रीर नृपुर सुशोभित हैं। नवीन रत्ननिर्मित करधनी खन खन शब्द कर रही है। वद्यःस्थल पर सुनहरी रेखा के रूप में लहमी जी, मुक्ता हार बघनखों की पंक्ति तथा यन्त्रों का समूह शोभा दे रहा है। ललाटपर दृष्टि दोष जनित पीड़ा का निवारण करने वाला का जल का डिटोना विशेष सुन्दरं लग रहा है। कलिन्दतनया श्री यमुना जी के तटपर वालो चितकीड़ा करते हुए . श्रीकृष्णा की मैं बन्दना करता हूं। नीचे की चोर मुका हुचा जिनका शिरोभाग प्रफुटल कुमुद की सी शोभा धारण करता है, पूर्णिमा के चन्द्रमा की भांति सुशोभित परम सुन्दर श्री मुख पर नवीन मेघ के समान नीले रंग की घुत्ररारीं अलकें लहरा रही हैं। बलदाऊ भेया के सहित उन नन्द के लाड़िले ! श्राप को भेरा बार बार प्रणामं।

पातःकाल उठकर जो इस नन्दनन्दन—स्तोत्र का पाठ करता है, ज्यानन्दमूर्ती श्री नन्दनन्दन उसके नेत्रों के ज्यागे नाचने लगते हैं। बालका (ज्योर बड़ों को भी) को पातःकाल शय्यासे उठते ही हाथ मुंह धोकर श्री श्यामसुन्दर नन्द के उपर्श्वक्त बाल रूप का नित्य नियम पूर्वक प्रम सहित व्यान करना चाहिये। इससे सारी विपत्तियों का विनाश होकर भगवान् श्री बाल कृष्णा के दर्शन प्राप्त होते हैं।

श्री राधा जी का ऋाश्रय पाने के लिये कृपयित यदि राधा बाधिताशेषवाधा किमपरमवशिष्ठं पुष्टिमर्यादयोर्भे। यदि बदित च किंचित् स्मेरहा सोदित श्री दिजवरमणिपङक्त्या मुक्ति शुक्त्यातदाकिम॥ श्यामसुन्दर शिखराडशेखर स्मेरहास्य मुरली मनोहर।

राधिकारसिक मां कृपानिधे

स्वप्रियाचरण्किंकरीं कुरु ॥ प्राग्नाथ वृषभानुनन्दिनी श्री मुलाब्जरसलोल पर्पद् । राधिका पदतले कृतस्थिति त्वांभजामि रसिकेन्द्रशेखर॥ संविधाय दशनेतृगां विभो प्रार्थये ब्रजमहेन्द्रनन्दन। अस्तु मोहन तवातिवल्लभा जन्मजन्नि मदीश्वरी प्रिया॥ राधा रासेश्वरीरम्या परमा परमात्मि का। रासोद्भवा कृष्णा कान्ता कृष्णावत्तःस्थलस्थिता ॥ कृष्ण प्राणिका देवी महाविष्ण प्रसूरि। सर्वदा विस्णुमाया च सत्य सत्या सनातनी ॥ बह्मस्बरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा। वृन्दावने च विजया यमुनातरवासिनी ॥ गोवाङ्ग नानां श्रथमा गोविका गोवमातृ का ॥ सानन्दा परमानन्दा नन्दनन्दनकामिनी॥ वृषभानुस्ता कान्ता शान्तिदानपरायणा।

कामा कलावती कन्या तीर्थ पूता सनातनी।

शुभानि सप्तत्रिंशच्च वदोक्तानि शतानिच ॥ सार भुतानि पुरायानि सर्वनामसु नारद ॥

उपर्यं कत स्तोत्र के परम श्रद्धा तथा हर श्वास के साथ प्रतिदिन श्री राधिका जी के चित्र पट का पञ्चोपचार से प्रजन करके तीन पाठ करने चाहिये। सर्वव्याधिनाश पूर्वक दीर्घायुकी प्राप्ति के

लिये महामृत्युं जयका विधान
भगवान् श्री शंकरके 'ह्रद्राच्याय' तथा 'मृत्युं जय'
महामन्त्र से भारत के कोने—कोने में श्रभिषेक किया
जाता है। श्रावण में तो इसकी बहार देखने योग्य
होती है। हम श्राज यहां उसी 'मृत्युं जय' महामन्त्र
की श्रर्थ-गम्भारता पर छछ विचार करते हैं। यह
विचार निश्चय ही परम पुराय प्रद है।
ऊं हों जुंसः। ऊं मूर्भुवः स्वः। ऊं त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्। उर्वाहकमित्र बन्धनान्भृत्योमामृतात्। स्वः भुवः ऊं। सः जुं हों ऊं।—
यह सम्पुटयुक्त मन्त्र है

ऊं कारका प्रतीक शिवलिङ्ग है, उसी के उपर श्रविच्छिन्न—श्रनवरत जलधारा के प्रवाहवत् श्रपनी दृष्टि स्थिर करते हुए विश्वास पूर्वक मृत्युं जय महा मन्त्र का जप करता रहे तो ध्यानावस्था प्रत्यच खड़ी हो जाती है और एक विलच्चण श्रानन्द की श्रनुभृति होती है।

सृष्टि के चादि, मच्य चौर चन्त-तीनों 'हों' श्रोर 'जूँ' से अपने समन्न उपस्थित करते हुए त्रिलोकी में जप करने वाला व्यक्ति श्री त्र्यम्बकेश्वर के प्रति अपने आप का समर्पण कर रहा है। ज्यम्बके-श्वर की कृपारूपीसुगन्ध फैल रही है और उपासक के रोम-रोम में ऐसी स्फूर्ति होने लगती है कि उस का त्राध्यात्मिक प्रभाव छिप नहीं सकता। इन्द्रायगा (तुँ बे) की बेल सूख जाने पर फल बंधन से मुक्त होकर त्रास पास की त्रनन्तता में छिप जाता है, उसी प्रकार जप करके उपासक अपनी मोत्त की श्रवस्था को प्रत्यन्न कर सकता है।

'एकोऽहं वहु स्याम्'—परब्रह्म की यह इच्छा होती है, श्रीर महा प्राण् की श्रलोकिक गति प्रस्तुत होती है । उसका सूचन महाप्राण् श्रचर 'ह' से होता है। प्रकृति विकृत होने लगे, पश्च- तन्मात्रा उद्भूत हो, शब्द गुण त्राकाश सृष्टि को मेलने के लिए तत्पर हो जाय, उस दृश्य का याभास 'यों' की ध्वनि करा रही है। जू=जन्म, ऊ=उद्भव=विकाश, विस्तार=शून्य, प्रलय । इस प्रकार 'जू' सृष्टि की तीनों अवस्थाओं का दिग्द-र्शन करा रहा है। सः=पुरुषः=विराट्-यही तो प्रलय के समय अवशिष्ट रहता है। 'पुरुष एवेदं सर्वे यद्वृतं यच्च भाव्यम्, के साथ 'यदापूर्वभकल्पयत' इन वाक्यों का स्मरण ऐसे समय क्यों नहीं होगा ? ऐसी सृष्टि 'सूर्भु वःस्वः' की त्रिलोकी है। उस त्रिलोकी का निवासी उपासक त्र्यम्बकेश्वर के सामने जपयज्ञ कर रहा है श्रीर फल स्वरूप वह सहज ही अपुनरा-वृत्तिवाली मुक्ति प्राप्त करता है। अपर कहा गया है कि शिवलिङ्ग ॐ कार का प्रतीक है, वह कैसे है-यह जानने के लिये उ,,, ऊँ के इन तीनों भागों पर विचार करे। उपासक पूर्वाभिमुख बैठता है। जल भेलने वाला भाग'उ' उत्तर दिशा की थोर जल को वहा कर ले जाता है। " यह भाग श्राधार है, जो जल हरि को ऊँचे

उठाये रहता है। "'यह भाग लिङ्ग के रूप में उपर को विराजमान रहता है। किसी भी शिव मन्दिर में जाकर पूर्वाभिमुख रह कर इस दृश्य का साचात्कार किया जा सकता है।

## (२) महा-

मृत्यु विनिजितो यसमात् तसमानमत्युं जयः भगवान् मृत्युं जय के जप-ध्यान से मार्कगडेयजी, श्वेत राजा श्वादि के काल भय निवारण की कथा शिव पुराण, स्कन्द पुराण, काशी खगड, पदम् पुराण-उत्तर खगड-माधमाहात्म्य श्वादि में श्वाती है। श्वायुर्वेद के श्रन्थों में भी मृत्युं जय-योग मिलते हैं। मृत्यु को जीत लेने के कारण ही इन मन्त्र योगों को 'मृत्युं जय 'कहा जाता है—

मृत्युर्विनिर्जितो यस्मात् तस्मान्मृत्यु जयः स्मृतः (रसे॰ सारसंग्रह, अ०२ज्ववि १)

मन्त्र शास्त्र में वेदोक्त 'त्र्यम्बकं यजामहे' (ऋक् ७१६४।१२,यज्ञः३।६०।, त्र्यथर्व०१४।११७,तैति० स० ११८।६१२, निरुक्त १४।३४) इत्यादि को ही मृत्युं जय नाम प्राप्त है। यों पुराणों में, विविध निबन्ध ग्रन्थों में तथा मृत्युं जय-तन्त्र, मृत्युं जय कल्प,मृत्युं जय पञ्चाङ्ग त्रादि में इस मन्त्र का भाष्य, विधान, पटल,पद्धति, स्तोत्र त्रादि सब कुछ मिलते हैं। शिवपुराण, सता खराड ३८१२११४२ में इसका विस्तृत भाष्य है। वहां इसको शुक्राचार्य की 'मृत संजीवनी-विद्या' कहा गया है तथा स्वयं शुक्राचार्य ने ही इसका दधीचि को उपदेश किया है। विष्णु धर्मीत्तर त्रादि में इसके हवनादि के भेद से त्र्यनेक त्रायी-कामसाधक त्रादि दूसरे भी काम्य प्रयोग बतलाये गये हैं। यथा—

कन्या नाम गृहीत्वा च कन्या नाम करः स्मृतः । त्र्यम्बकं यजा महेति होमः सर्वार्थसाधकः ॥ धत्त्र पुष्पं सपृतं तथा हुत्वा चतुष्पथे । स्न्ये शिवालये वापि शिवात्कामान वाष्नुयात्॥ हुत्वा च गुग्गुलं राम स्वयं पश्यित शंकरम्। (विष्णु धर्म ०२।१२४।२३–२४)

त्राविधान श्रादि में भी ऐसा ही बतलाया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुरागा, प्रकृतिखराड के ४१ वें श्राच्याय में कहा गया है कि भगवान् श्री कृष्णा ने यङ्गिरा की पत्नी को मृत्युं जय ज्ञान दिया था।
यहां संजेप में उसके जप की विधि दी जा रही
है। यद्यपि तन्त्रसार शारदा तिलक यादि एवं मंत्र
महार्णाव यादि में एक साथ ही ज्यज्ञर, पश्चाज्ञर
यादि कई मृत्युं जय मन्त्र बतलाये गये हैं, तथापि
यहां सर्वाधिक प्रचलित 'ज्यम्बक मन्त्र के ही विनियोग, ध्यान यादि लिखे जा रहे हैं। इससे रोग,
भय-दुःख-दारिदय यादि का नाश तथा सभी
कामनायों की सिद्धि होती है।

साधक को चाहिये कि किसी पवित्र स्थान में स्नान, चात्रमन, प्राणायाम, गगोशस्मरण प्रजन बन्दन के बाद तिथि बारादिका कीर्तन करते हुए इस प्रकार संकल्प करें—

त्रमुकोऽहं त्रमुकवासरादौ स्वस्य(यजमानस्य वा)निखि-लारिष्टनिवृत्तये महा मृत्युं जय मन्त्र जपमहं करिष्ये । तत्पश्चात् हाथ में जल लेकर इस प्रकार न्यासादि

करना चाहिये।

ॐ त्रस्य श्रीमहा मृत्युं जय मन्त्रस्य वामदेव कहोल वशिष्ठा ऋषयः पंक्ति गायत्र्युष्णि गतुष्ड भश् इदांसिः सदाशिव महा मृत्युं जय रूद्रो देवता ही शक्तिः श्री बीजं महा मृत्युं जय प्रीतये भीष्ट सिद्धयथें जपे विनियोगः। यों कह-कहकर हाथ का जल छोड़ दे। पुनः वामदेव कहोलवशिष्ठ ऋपिभ्यो नमः, मूर्चिन । पिंडक्त गावत्र्य नुष्टुष्द्वन्दोभ्यो नमः, वकत्रे । सदा शिवमहा मृत्युं जय रद देवता ये नमः हिद्। हीं शक्त्ये नमः, लिङ्गे । श्रींबीजाय नमः पादयोः ॥ उपर्युक्त मन्त्रों से सिर, मुख, हृदय, लिङ्ग तथा चरणा का स्पर्श करे। तत्पञ्चात् निम्न मंत्रों से पहले यंगूठे यादि का स्पर्श करते हुए करन्यास करके फिर उन्हीं मन्त्रों से हद-यादि को स्पर्शं करते हुए हृदयादिन्यास करना चाहिये। ॐ हों ॐ ज्ंसः मूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं ॐ नमो भगवते रदाय शूलपागाये स्वाहा। ऐ हों ॐ जूँ सः भूभुवः स्वः यजामहे ॐ नमो भगवतेरुद्राय अब्द मूते ये माम्जी वय । ॐहोंॐज्संसः भूर्भवः स्यः सुगन्धि पृष्टिवर्धम्ॐनमो भगवते स्दाय चन्द्रशिर से जिटने स्वाहा ।

ॐ होंॐज्ंसः भूर्भु वःस्वः उर्वाहकमिव बन्ध नात्। ॐ नमो भगवते रुदाय त्रिपुरान्तकाय ह्वां हों। ॐहीं ॐज्साः भूर्भं वः स्वः मृत्योर्भु ज्ञीय ॐ नमो भगवते रुद्राय त्रिलोचनाय ऋग्यजःसाममन्त्राय। ॐ हों ॐजूंसः भूर्भुवः स्वः मामृतात् ॐनमो भग-वते स्द्राय यग्नि त्राय उज्ज्वलज्वाल मारच त्राधीराय। इस मंत्र के जप में घ्यान परमावश्यक है। शिव पुराण में यह ध्यान इस प्रकार बतलाया गया है इस्ताम्भोज युगस्थ क्रम्भ युगला दुद्धृत्य तोयं शिरा सिञ्चन्तं करयोर्थं गेन द्धतंस्वाङ्के सकुम्भी करो । श्रदास्त्रङ् मृगस्त ममबुजगतं मूर्द्धस्थ चन्द्रसावत्-पीयूषाईतनुं भजे सगिरिजं त्र्यत्तं च मृत्यं जयम्। (सतीख, ३८।२४)

घ्यान का स्वरूप यह है कि भगवान् मृत्युं— जय के त्राठ हाथ हैं। वे त्रपने ऊपर के दोनों कर कमलों से दो घड़ों को उठाकर उसके नीचे के दो हाथों से जल को त्रपने सिर पर उड़ेल रहे हैं। सबसे नीचे के दो हाथों में भी दो घड़े लेकर उन्हें त्रपनी गोद में रखिलया है। शेष दो हाथ में वे रुद्राच तथा मृग धारण किये हुए हैं। वे कमल के श्वासन पर बेठे हैं श्वीर उनके शिरःस्थ चंद्र से निरंतर श्रमृत वृद्धि के कारण उनका शरीर भीगा हुशा है। उनके तीन नेत्र हैं तथा उन्होंने मृत्यु को सर्वथा जीत लिया है उनके वामाङ्ग-भाग में गिरिराज निद्नी भगवती उमा विराजमान हैं। इस प्रकार ध्यान करके रुद्राचमाला से मन्त्र का जप करना चाहिये। मन्त्र का स्वरूप इस प्रकार है-

करन्यास श्रङ्गुष्ठाभ्यां नमः । (तर्जनीसे श्रंगूठों को छूए)

तर्जनीभ्यां नमः। (दोनों तर्जनी श्रंगुलियों को श्रंगुठों से मिलाये) मध्यमाभ्यां नमः।

अनामिकाम्यां नमः।

हृदयादिन्यास हृदयाय नमः। (पांचों त्रंगुलियों से हृदय का स्पर्श करे) शिरिस स्वाहा। (सिरकास्पर्शकरे)

शिखायै वषट् (शिखा छुए) कत्रचाय हुम्। (दाहिने हाथ से बाएं कंधे तथा बाएं हाथ से दाहिना कंधा छुए।)

कित्वकाभ्यां नमः। नेत्र त्रयाय वौषट्। करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। श्रस्त्राय पट। -ॐ हों। जूंसः' ॐभूर्भुवः स्यः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टि वर्धनम्। उर्वारुकिम व बंधना नमृत्यो मुजीय मामृतात्। स्यः सुदः भूः ॐ। सः जूं हों ॐ। यह सम्पुट्युक्त मन्त्र है। इसका प्रायः सवा लाख जप सर्वार्थ साधक माना गया है। जप के बाद इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये।

गुद्याति गुद्यगोप्ता त्वं गृद्याणास्मतकृतं जपम्।
सिद्धि भवतु मे देव त्वत्यसादान्महेश्वर ॥
मृत्युं जय महारूद्र त्राहि मां शरणागतम्।
जनम मृत्यु जरारोगैः पीडितं कर्म बन्धनैः॥
जप के चन्त में दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण,
उसका दशांश मार्जन तथा बाह्यण भोजन चादि
कराना-करना चाहिये।

सर्वन्याधिनाश के लिये लघु मृत्युं जय-जप ॐजूंसः (नाम जिसके लिये किया जाय) पालय पालय सःजुं ॐ।

इस मन्त्र का ११ लाख जप तथा एक लाख दस हजार दशांश का जप करने से सब प्रकार के रोगों का नाश होता है इतना न हो तो कम-से-कम सवा लाख जप और साढ़े बारह हजार दशांश जप अवश्य करना चाहिये। इस ही आगे लिखा यंत्र भी हाथ में बांध देना चाहिये।

इसे भोजपत्र पर ऋष्टगंध से लिखकर गुगुल का धूप देकर पुरुष के दाहिने हाथ और स्त्री के बायें हाथ में बांध देना चाहिये। गोत्र, पिता का नाम, पुत्र या पुत्री (रोगी का नाम यथा स्थान) लिख देना चाहिये।

इन्द्राची यन्त्र को विभृति में लिखकर निम्नलिखित प्रकार से जप करें-

ॐ श्रस्य श्री इन्द्राची स्तोत्रमहामन्त्रस्य राची पुरन्द्र ऋषिः। यनुष्दुप्दन्दः। इन्द्राची दुर्गा देवता। लच्नीर्वीजम् । भुवनेश्वरी शक्तिः भवानीति कील-

श्री महा मृत्युं जय-कवच-यन्त्रम्



कम्, मम इन्द्राची प्रसाद सिद्ध यथें जपे विनियोगः। ॐ इन्द्राचीत्युङ्ग ब्डाभ्यां नमः। ॐ महाल च्नीरिति तर्जनीभ्यां नमः। ॐ महेश्वरीति मध्यमाभ्यां नमः। ॐ त्रम्बुजाचीत्यनामि काभ्यां नमः। ॐ कात्याय-नीति कनिब्डिकाभ्यां नमः। ॐ कोमारीति करतल करणुष्ठाभ्यां नमः।

## इन्द्राची-यन्त्र

पूर्व

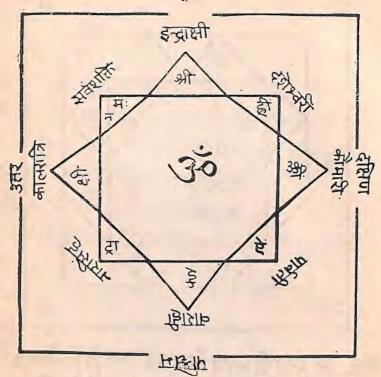

ॐ इन्द्राचीति हृद्याय न्मः। ॐ महा लच्मीरिति शिर से स्वाहा। ॐ माहश्वरीति शिखाये वषट्। ॐ त्र्यम्बुजाचीति कवचाय हुम्। ॐ कात्यायनीति नेत्र त्रयाय वोषट्। ॐ कोमारीत्य स्त्राय फट्। ॐ मूर्भ वस्स्वरोमिति दिगबन्धः। (3)

ॐनमो भगवते सर्वरत्तकाय ही ॐ मां रत्तरत्त सव सौभाग्य भाजनं मां कुरु कुरु स्वाहा । इस मन्त्र का हरिद्रा त्रथवा उलसी की माला पर प्रतिदिन १०= बार जप करना चाहिये और जप के अनन्तर राम चरित मानस के उत्तर कागड के निम्नलिखित ग्यारहवें दोहे के बाद वाली चौपाई अर्थात् 'प्रभुविलोकि मुनि मन अनुरागा । तुरत दिव्त सिंघासन मांगा।' से लेकर उत्तर कागड के चौदहवें दोहे अर्थात 'वरिन उमापित रामगुन हरिष गए कैलास । तब प्रभु कपिन्ह दिवाए सब विधि सुखपद वास ॥' तक पाठ करना चाहिये। रता-रेखा-मन्त्र 'सिद्ध' करने के लिये या किसी संकट पूर्ण जगह पर रात व्यतीत करने के लिए अपने चारों श्रोर जल या शुद्ध कोयले से रचा की रेखा खींच लेनी चाहिये। लद्मगा जी सीता जी की कुटी के त्रास-पास जो रत्ता रेखा खींचीं थी. उसी लच्य पर निम्नलिखित रत्ता मंत्र बनाया गया

है। इसे एक सौ आठ आहुतियों द्वारा सिद्ध कर लेना चाहिये। रज्ञा-रेखा का मन्त्र एक बार सिद्ध कर लेने पर वह जीवन भर के लिये हो जाता है दुवारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

[रज्ञा-रेखा-मनत्र]

मामभिरत्तय

रघुकुलनायक

धृतवर चाप रुचिर कर सायक।।

विविध-कामना-सिद्धि के मन्त्र

(१) विपत्ति-नाश के लिये राजिव नयन धरें धनु सायक। भगत विपति भंजन सुखदायक॥

(२) संकट नाश के लिये जों प्रभु दीन द्यालु कहावा । श्रारति हरन वेद जसु गावा ॥

जपहिं नामु जन चारत भारी।

मिर्गहं कुसंकट होहिं सुलारी ॥

दीन द्याल चिरिदु संभारी ।

हरहु नाथ मम संकट भारी ॥

(३) कठिन क्लेश नाश के लिये हरन कठिन कलि कलुष कलेसू। महा मोह निसि दलन दिनेसू॥ (४) विद्रन-विनाश के लिये सकल विश्व ज्यापहिं नहिं तेही। राम सुकृपां विलोकहिं जेही ॥ (५) खेद-नाश के लिये जब तें रामु व्याहि घर चाए । नित नव मंगल मोद वधाए॥ (६) महामारी, हैजा और मरीका प्रभाव न पड़े, इसके लिये जय रघुवंस बनज बन भानू । गहन दनुज कुल दहन कुसानू॥ (७) विविध रोगों तथा उपद्रवों की शान्ति के लिये दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि व्यापा॥ (५) मस्तिष्क की पीड़ा दूर करने के लिये इनुमान श्रंगद रन गाजे ।

हांक सुनत रजनीचर भाजे ॥ (६) विष-नाश के लिये नाम प्रभाउ जान सिव नीको । काल कूर फलु दीन्ह अभी को ॥ (१०) ग्रकाल मृत्यु-निवाररा के लिये नाम पाहरू दिवस निसि च्यान तुम्हार कपाड । लोचन निज पद जंत्रित जाहिं पान केहिं बाट ॥ (११) भूत को भगाने के लिये प्रनवडं पवन कुमार खल बन पावक ग्यान घन । जास हृद्यं त्रागार वसहिं राम सर चाप घर ॥ (१२) नजर भाइने के लिये स्याम गौर सुन्दर दोउ जोरी। निरखिं इवि जननीं तृन तोरी ॥ (93) खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त करने के लिये गई बहोर गरीब नेवाजू ।

सरल सवल साहिव रघुराजू ॥
(१४) जीविका-प्राप्ति के लिये
विश्व भरन घोषन कर जोई ॥
ताकर नाम भरत श्रम होई ॥

(१५) दरिद्रता दूर करने के लिये श्रातिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कामइ धन दारिद दवारि के॥ (१६) लद्दमी-प्राप्ति के लिये जिमि सरिता सागर महुं जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ तिमि सुख-संपति जिनहिं वोलाएं। धरमसील पहिं जाहि सुभाएं ।। (१७) पुत्र-प्राप्ति के लिये प्रेम मगन कौसल्या निसिद्दिन जात न जान। सुत सनेह बस माता बाल चरित्र कर गान ॥ (१८) सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये जे सकाय नर सुनहिं जे गावहिं। सुल संपति नाना विधि पावहिं॥ (१६) ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करने के लिये साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध यनिमादिक पाएं।। (२०) सर्व-सुख प्राप्ति के लिये सनहिं विमुक्त विरत श्रक विषडे।

लहिं भगति गति संपति नई॥ (२१) मनोरथ-सिद्धि के लिये भव भेषज रघुनाथ जस सनहिं जे नर यहनारि। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि॥ (२२) कुशल-वेम के लिये अवन चारिदस भरा उछाहू। जनक सुता रघुबीर विवाहू ॥ (२३) मुकदमा जीतने के लिये पवन तनय बल पवन समाना। बुधि विवेक विज्ञान निधाना ॥ (२४) शत्र के सामने जाना हो, उस समय के लिये कर सारंग साजि कटि भाथा। श्रार दल दलन चले रघुनाथा।। (२५) शत्रु को मित्र बनाने के लिये गरल सुधा रिपु करहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई (२६) शत्रता-नाश के लिये वयरु नकर काहू सन कोई।

राम प्रताप विषमता खोई ।। (२७) शास्त्रार्थ में विजय पाने के लिये तेहिं यवसर सुनि सिवधनु भंगा। यायउ भृगुकुल कमल पतंगा ॥ (२८) विवाह के लिये तव जनक पाइ वसिष्ठ त्रायस व्याह साज संवारिकै। मांडवी श्रुत की रित उरिमला कुं श्रिर हंकारिक ॥ (२६) यात्रा की सफलता के लिये प्रविसि नगर कीजै सब काजा। हृदयं राखि कोसलपुर राजा॥ (३०) परीवा में पास होने के लिये जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी। कवि उर श्रजिर नचावहिं बानी ॥ मोरि सुधारिहि सो सब भांती। जासु रूपा नहिं रूपां यथाती ॥ (३१) आकर्षरा के लिये जेहि के जेहिं पर सत्य सनेहू । सो तेहि भिलइन कछु संदेहू ॥

(३२) स्नान से पुष्प लाम के लिये सुनि समुभहिं जन मुदित मन मज्जिहिं यति यनुराग। लहिं चारि फल यहत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ (३३) निन्दा की निवृत्ति के लिये राम कृषां अवरेव सुधारी। विबुध धारि भइ गुनद गोहारी ॥ (३४) विद्या-प्राप्ति के लिये गुरु गृहं गए पदन रचुराई। , अलप काल विद्या सब आई ॥ (३५) उत्सव होने के लिये सिय रखनीर विवाह जे सप्रेम गावहिं सुनहिं। तिन्ह कहुं सदा उन्नाहु गंगलायतन राम जसु ॥ (३६) यज्ञीपवीत घारण करके उसे सुरिवत रखने के लिये जगुति वेधि पुनि पोहि ऋहिं राम चरित वरताय। पहिरहिं सज्जन विमल उर सोभा यति यनुराग ॥ (३७) प्रेम बढाने के लिये। सब नर करहिं परस्पर शीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥

(३=) कातर की रत्ना के लिये मोरं हित हरि सम नहिं को ऊ। पहिं अवसर महाय सोइ होऊ॥ (३६) मगवत्स्मररा करते हुए त्राराम से मरने के लिये राम चरन दृढ़ भीति करि चालि कीन्हतनु त्याग। सुमन माल जिमि कंड ते गिरत न जानइ नाग ॥ (४०) विचार शुद्ध करने के लिये ताके जुग पद कमल मनवाऊं। जासु कृपां निरमल मति पावऊं ॥ (४१) संशय-निवृत्ति के लिये राम कथा सुन्दर कर तारी। संशय विहग उड़ा बनिहारी ॥ (४२) ईश्वर से अपराध तमा कराने के लिये ग्रनुचित बहुत कहेउं यग्याता। छमहु छमामंदिर दोउ भाता ॥ (४३) विरक्ति के लिये भरत चरित करी नेमु तुलसी जे सादर सुनहिं। सीयराम पद प्रेमु अवसि होय भवरस विरित ॥

(४४) ज्ञान प्राप्ति-के लिये छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित श्रवि श्रधम सरीरा ॥ (४५) मिवत की प्राप्ति के लिये भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपासिं सुख्याम । सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु द्या करिराम ॥ (४६) श्री हनुमान् जी को प्रसन्न करने के लिये सुमिरि पवन सुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू॥ (४७) मोन-प्राप्ति के लिए सत्य संघ छांड सर लच्छा। काल सर्प जनु चले सपच्छा ॥ (४८) श्री सीतारामजी के दर्शन के लिये नील सरोरुह नील मिन नीर रूप धर स्याम। लाजहिं तन साभा निरिष्व कोटिकोटि सत काम।। (४६) श्रीजानकी जी के दर्शन के लिये जनक सुता जगजनि जानकी।

श्रति सय श्रिय करुनानिधान की ॥

(५०) श्री राम चन्द्र जी को वश में करने के लिये

केहरि कटि पट पीतधर सुषमा सील निधान। देखि भानु कुल भूषनहि बिसरा सिखन्ह श्रपान॥

(५१) सहज स्वरूप-दर्शन के लिये भगत बद्धल प्रभु कृपा निधाना । विश्वास प्रगटे, भगवाना ॥ बालक के ज्वर-नाश के लिये

गूगल, बन, कूट, मैनसिल, शिला जीत, हल्दी, श्रामीहल्दी, नीम के पत्ते श्रीर शहद—(सब चीजें श्रमली होनी चाहिये) सब को बराबर मात्रा में कूट कर श्रसली छूत में मिलाकर धूप बनाले श्रीर ज्वर होने पर—'दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहिं ज्यापा॥' का १०८ बार जप करके श्राम्त में ड्राल कर रोगी के समीप धूप दे तो ज्वर का वेग, विशेष रूप से बालकों के ज्वर का जोर तुरंत ही निष्ट हो जाता है श्रीर बालक नीरोग होता है।

8

सब ऋनिष्टों के नाश के लिये
ॐ नमो भगवते तस्में ऋष्णाया छगड मेधसे।
सर्व व्याधि विनाशाय प्रभो माम मृतं ऋधि॥
इस मंत्र का प्रतिदिन प्रातः काल जगते ही
बिना किसी से छछ बोले तीन बार जप करने से
श्रानिष्टका नाश होता है इसका श्रनुष्यान ४१०००
मन्त्र का जप तथा ४१०० दशांश हवनसे सम्यन्न
हो जाता है।

8

विवत्ति-नाश के लिये राजिबनयन धरे धनु सायक। भगत बिपति भंजन सुखदायक।। रामाय रामभद्राय वेधसे।

रधुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ब्राह्म मुहूर्त में उउकर स्नान करके प्रतिदिन उपर्यु क श्वर्धाली सहित मन्त्र की सात माला (१०८) दाने की प्रत्येक जपं करना चाहिये श्रीर प्रत्येक माला की समाप्ति पर धूप-गुग्गुल की श्रिग्न में श्राहुति देनी चाहिये। सातों माल पूरी होने पर दस असम को यत्न से उठाकर रख लेना चाहिये और प्रति दिन कार्य में लगते समय उसे ललाट पर लगा लेना चाहिये यह जप तथा भरम-धारण प्रति दिन करते रहने से विपत्तियों का नाश और कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है।

3

सब प्रकार की विपत्तियों के नाश के लिये श्रीर सुख-सीमाग्य की प्राप्ति के लिये ॐ ऐ हीं श्री नमी भगवते हनुमते मुम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल श्रासाध्यं साध्य साध्य मां रच्च रच सर्व दुष्टेभ्यों हुं फर् स्वाहा।

मंगलवार से प्रारम्भ करके इसमन्त्र का प्रति दिन १०८ बार जप करता रहे और कम से-कम सात मङ्गलवार तक तो अवश्य करे। इससे इसके फलस्वरूप घरका पारस्परिक विश्रह मिटता है, दुष्टों का निवारण होता है बड़ा कठिन कार्य भी आसानी से सफल हो जाता है। पुनि मन बचन करम रघुनायक । चरम कमल बंदों सबलायक ॥ राजिव नयन धरे धनु सायक ।

भगत विपति भंजन सुखदायक ॥
ॐ नमो भगवते सर्वेश्वराय श्रियः पतये नमः ॥
उपर्यं क्त चौपाई सहित इस मंत्र का प्रति दिन १०८
बार कम से-कम जप करे । इससे विपत्तिनाश सुख लाम चौर स्त्रियों के द्वारा जपे जाने पर उनका सौमाग्य श्रवल होता है।

y

विपत्ति—नाश के लिये
हे कृष्ण द्वारका वासिन् क्वासि यादव नन्दन।
यापद्धिः परिभूतां मां त्रायस्वाशु जनार्दन॥
इस मंत्र का कम-से-कम १०८ बार स्वयं जप करे।
कुछ दिन जपने के बाद स्वप्न में त्रादेश होना
सम्भव है। त्रानुष्टान के लिये ४१००० जप त्रोर

दशांश के लिये ४१०० जप या त्राहुतियां त्रावर-यक हैं।

SE SE

## संकट दूर होने के लिये

हा कृष्ण द्वारका वासिन् क्यासि यादव नन्दन । त्यापिकः परिभूतां मां त्रायस्वाशु जनार्दन ॥ हा कृष्ण द्वार का वासिन् क्यासि यादव नन्दन । कौरवैः परिभूतां मां किं न त्रायसि केशव ॥ उपर्श्वकत दोनों मन्त्रों का ३२ हजार जप करने से बड़े-बड़े संकट हूर हो जाते हैं।

9

श्रकस्मात् श्राई विपत्ति के निवाररा के लिये हन्मन् सर्वधर्मज्ञ सर्व कार्य विधायक । श्रकस्मादागतोत्पातं नारायाशुनमोऽस्तु ते ॥ श्रथवा

हन्मन्न ञ्चनीस्तो वायुपत्र महाबल । श्रक्तस्मादा गतोत्पतं नाशयाशु नमोऽस्तु ते ॥ प्रति दिन तीन हजार के हिसाब से ११ दिनों में ३३ हजार जाप हो, फिर ३३०० दशांश हवन या जप करके ३३ बाह्मणों को भोजन करवाया जाय इससे श्रकस्मात् श्रायी हुई विपत्ति सहज ही 8

विचननाश्च पूर्वक सर्वार्थ-सिद्धि के लिये

श्री गगोश जी का पूजन करके या उन्हें नम-स्कार करके उपर्शक्त मंत्र का प्रति दिन भोजन से पूर्व शुद्ध होकर पांच हजार जप करे। यों २४० दिनों तक करने का विधान है, कम-से-कम २४ दिन तो करना ही चाहिये। श्रनुष्ठान के समय बहार्चय का पालन श्रावश्यक है।

2

सर्व कार्य की सिद्धि के लिये ॐ कार्पगयदोषोपह तस्त्रभावः

पृच्छामित्वां धर्मसम्मुदचेताः ।

यच्छे यः स्यान्निश्चतं त्रृहितन्मे

शिष्यस्तेऽहंशेधिमां त्वांप्रपन्नम् ॥
प्रति दिन विधिवत् भगवान् श्री कृष्णा का या
भगवान् श्री विष्णु का पूजन करके उपर्युक्त मन्त्र
का १२ दिन में २४००० जप करने से स्वप्न से

के द्वारा कार्य सिद्धि का ज्ञान होता है।

3

अनिष्ट नाश पूर्वक सर्वार्थ सिद्धि के लिये अगि शें ऐं नमी भगवते वासुदेवाय ममा-निष्टं नाशय नाशय मां सर्वसुल भाजनं सम्पादय सम्पादय हूं हूं श्री ऐं फट् स्वाहा। इस मन्त्र का प्रति दिन १०८ बार जप करना नाहिये।

8

त्रप्रभीष्ट की सिद्धि के लिये नमः सर्वनिवासाय सर्वशक्ति युताय ते। ममाभीष्टं कुरुष्वाशु शरणागत वत्सल॥ इस मन्त्र का २१००० बार जप करना या कराना चाहिये तथा दशांश के लिये २१०० जप अथवा हवन करना चाहिये।

X

सब प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिये ॐ ऐं हीं श्रीं निशे भगवते राथा त्रियाय राधा रमणाय गोपीजनवल्लभाय ममाभीष्टं पूरय पूरय हुं फट् स्वाहा—इस मन्त्र को कदम्ब काष्ठ की छोटी पीठिका (चौकी) पर अष्ट गन्ध अथवा कपूर और केश र से अनार की कलम से लिखकर षोडशोप पवा र से जन करें। परन्तु प्रति दिन का जप १८०० से कम नहीं होना चाहिये। कुल जप— संख्या सवा लाख है। फिर सादे बारह हजार दशांश होम के लिये जप करना चाहिये।

Sm

रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयेडनयः।
रत्तां करु श्रियंदेहि त्राहि मां शरणागतम्।।
उपर्यु क्त मन्त्र के द्वारा प्रतिश्लोक को श्राद्यान्त
में सम्प्रित करके 'विष्णु सहस्र नाम' के २१ पाठ
प्रति दिन किसी भी मनोऽभिलाषा की पूर्ति के लिये
किया जाय। पाठ करने से पूर्व भगवान् विष्णु के
चित्र पट का पश्चो पन्नार से पूजन कर लिया करे।
दिरद्रता के नाश तथा धनसम्पत्ति की
प्राप्ति के लिये

ॐ ऐं ही श्रीं श्रिये नमो भगवति मम समुद्धी ज्वल ज्वल मां सर्व सम्पद्धं देहि देहि ममा लच्मीं नाशय नाशय हुं फट् स्वाहा।

इस मन्त्र से सूर्य प्रहण या चन्द्र प्रहण के समय १०८ घृत की श्राहुति दे कर मन्त्र सिद्ध करलेना चाहिये। फिर प्रति दिन १०८ मन्त्र का जाय करते रहना चाहिये।

विपत्ति-नाश, सर्व कार्य-सिद्धि ऋौर धन-प्राप्ति के लिये।

2

ॐ हीं श्रीं ठंठं नमो भगवते मम सर्व कार्याण साध्य साध्य मां रत्त रत्त शीघं मां धनिन इक इक हुं फट् श्रियं देहि मज्ञां देहि ममापत्ति निवारय निवारय स्वाहा। उपर्युक्त मन्त्र से सात विलय पत्र [त्रिदल] शिव लिङ्ग पर चलने चाहिये। लिङ्ग पार्थिव हो या शिवालय में प्रतिष्ठित हो बिल्वपत्र चढ़ाने क वाद इसी मन्त्र का १०८ बार जप करना चाहिये। जप घर पर कर सकते हैं या मन्दिर में जाकर। उपयुक्त स्थान हो तो मन्दिर में ही करना नाहिये। जब तक कार्य सिद्ध न हो, प्रतिदिन जप करना चाहिये।

धन-सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये।

3

कुनेर त्वं धना धीश गृहे ते कमला स्थिता। तां देवीं प्रेपयाशु त्वं मद्गृहे ते नमो नमः ॥ कमल का फूल, श्वेत दूवी, गुगल, गो गृत इन सब चीजों को मिलाकर लगातार २१ दिनों तक प्रति दिन १०८ बार मन्त्र जप कर के हवन करे।

ॐश्रींश्रिये नमः स्वाहा ।

इस मन्त्र से श्री वाल्मीकिय रामायण, सुन्दर कागड़ के प्रत्येक रलोक के यन्त में रलोक पढ़कर घी की याद्वित यग्नि में देनी चाहिये। तदनन्तर सर्ग समाप्त होने पर।

ॐराम भद्र महेष्वासर रघुवीर नृपोत्तम । भो दशास्यान्त कास्माकं रत्तां देहि श्रियंचते ॥ श्रींश्रिये नमः महांश्रियंदेहि-देहि दापय दापय स्वाहा । इस मन्त्र से सर्ग के जितने रलोक हों, उतनी घी की आहुति देनी चाहिये। इस अनुष्ठान का आरम्भदीपमालिका की रात्रि को दीपक जला देने के परचात् करना चाहिये।

श्राठ दिनों तक प्रतिदिन सात सर्गों का श्रोर नवें दिन बारह सर्ग का पाठ करके नो दिनों में पाठ प्ररा करना चाहिये। श्रथवा प्रतिदिन सात, तीन या एक सर्ग का (सुविधानुसार) पाठ करके श्रइसठ दिनों में सात, तीन या एक पाठ प्ररे करने चाहिये। इस प्रयोग से लक्ष्मी की वृद्धि होती है।

(%)

ॐतारा त्रिपुरायै नमः ऋद्धि-वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा ।

इस मन्त्र की ११ (१० = दाने की) माला का जाप प्रतिदिन रात्रि को दस बजे के बाद करना चाहिये। जप करते समय दीपक जलते रहना चाहिये और अपने सुविधानुसार किसी भी चीज का प्रसातीन पाव (साठ तोले) भोग लगाकर जप पूरे होने के बाद सब को बांट देना चाहिये।

## सर्पभय से मुक्ति के लिये

यनन्तं वासुकि शेषं पद्मनाभं चकम्बलम्। शङ्ख-पालं घतराष्ट्रं तत्तकं कालियं तथा।।१॥ एतानि नव नामानि नागा नांच महात्मनाम्। सायं काले पठेनिन्त्यं प्रातःकाले विशेषतः। तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्।।२॥ इसके नित्य पाठ से सर्प काटने का भय नहीं रहता।

## ऋगा-मोचन के लिये

छुश की जड़, बिल्व का पश्चाङ्ग (पत्र,फल, बीज, लकड़ी श्रीर जड़) तथा सिन्दूर—इन सब का चूर्ण बनाकर चन्दन की पीठिका पर नीचे लिखे मन्त्र को लिखे । तदनन्तर पश्चोपचार से प्रजन करके गो-घृत के द्वारा ४४ दिनों तक प्रति दिन सात बार हवन करे। मन्त्र की जप-संख्या कम से-कम १०,००० है, जो ४४ दिनों में प्ररी होनी वाहिये। ४३ दिनों तक प्रति दिन २२ मन्त्रों का जाप हो श्रीर ४४ वें दिन १८६ मन्त्रों का।

तदनन्तर १००० मन्त्र का जप दशांश के रूप में करना आवश्यक है मन्त्र यह है-ॐयां हीं कों श्री श्रिये नमः ममा लद्दमी नाशय नाशय माम्गोत्तीर्णं कुरुकुरुप्तमम्पदं वर्धय वर्धय स्वाहा। दुःस्वप्न-दोष निवारण मन्त्र

ॐ यच्युतं केशवं विष्णुं हिरं सत्यं जनाईनम्। हंसं नारायगां चेत्र हो तन्नामाष्टकं शुभम्।। शुनिः पूर्व मुखः पाज्ञो दशकृत्व प्रचयो जपेत्। निष्यापोऽपि भवेत्सोऽपि दुःस्वप्नःशुभवान्भवेत्।। यच्युन, केशव, विष्णु, हरि, सत्य जनार्दन, हंस त्रोर नारायण-इन आठ नामों का शुद्ध हो पूर्व मुख बैठ कर दस नार जप करने से दुःस्वप्न शुभकारक हो जाता है।

(3)

ॐनमः शिवं दुर्गा गण्पति कार्तिकेयं दिनेश्वरम्। धर्म गङ्गांच तुलसी राधां लच्मीं सरस्वतीय ॥ नामा न्येतानि भद्राणि जले स्नात्वा चयो जपेत्। वाञ्छितं च लभेत् सोऽपिदुःस्वप्नः शुभवान-भवेत्॥

शिव, दुर्गा, गगापति, कार्तिकेय, सूर्य, धर्म गंङ्गा तुलसी, राधा, लच्भी, सरस्वती। जल से स्नान करके इन ग्यारह नामों का उच्चारण करके नमस्कार करने से इस्सह स्वप्न शुभकारक होता है श्रोर वाञ्चित फल देता है। ॐहीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्ये महामायाये स्वाहा । कल्प वृद्धेति लोकानां मन्त्रा सप्तद्शाद्यरः । शुचिश्च दशधाजपूत्वा दुःस्वप्नः सुख्वान् भवेत्। उपर्युक्त मन्त्र का पवित्र होकर दसवार जप करने से दुःस्वप्न सुख देने वाला हो जाता है। गजेन्द्र-स्तुति-पाठ से भी दुःस्यप्न दोष का नाश होता है। गजेन्द्र-स्तवन इसी में ऋलग छ्या है। मूत-प्रेत बाधा एवं गाय की पश्रोग से निवृत्ति के लिये स्थाने हपी केश तब प्रकारयी जगत हृष्यत्य नुरज्यतेच ॥ रज्ञांसि भीतानि दिशो दवन्ति सर्वेनमस्यन्तिच सिद्ध संधाः। (श्रीमद्रागवद् गीता ११।३६)

इस मन्त्र को सिद्ध करने के लिये ३००० जप करे इस के बाद जब कभी त्रावश्यकता हो, किसी में भूत प्रेत का यावेश होने पर मिट्टी के किसी शुद्धं पात्र या वर्तन में गङ्गाजल या कुएं का जल लेकर सात बार मन्त्र बोलकर उसमें दाहिने हाथ की तर्जनी अगुंली फिरादे फिर उस जलमें से थोड़ा सा रोगी को पिलादे वाकी उसके सारे युझें पर चौर सारे स्थान पर छिड़करे । जब तक रोगी की प्रेत बाघा का नाश न हो, तब तक प्रतिदिन दो बार इस प्रयोग को करते रहें। इसी प्रकार ग्रमिमन्त्रित जल को सानी के साथ मिलाकर या किसी प्रकार भी गाय को पिला देने पर उसकी. 'पशु-रोग' से रचा हो जाती है। श्रेष्ठ वर-प्राप्ति के लिये कन्या के द्वारा

हे गौरि! शंकरार्धाङ्गि! यथात्वं शंकरिया।
तथा मां कुरु कल्याणि क.न्तकान्तां सुदुर्लभान्॥
श्री पार्वती देवी का प्रजा करके श्रद्धा विश्वास
पूर्वक इस मन्त्र का प्रति दिन पांच माला जय करे।
नहीं हो सके तो एक माला श्रवश्य करे।

श्री पार्वती जी का प्रजन करके श्री राम चरित मानस के बालकागड़ के २३४ दोह बाद 'जय जय गिरि-बरराज किसोरी।' से 'मंजल मंगल मूल बाम ष्यंग फरकन लगे।' २३६ दोहे तक प्रतिदिन श्रद्धा विश्वास से पाठ करे।

जय जय गिरिवर राज किसोरी।

जय महेस मुख चंद चकोरी॥ जय गज बदन पडानन माता।

जगत जननि दामिनि दुति गाता॥ नहिं तव श्रादि मध्य श्रवसाना।

श्वमित प्रभाउ बेदु नहिं जाना॥ भव भव विभव पराभवकारिनि।

विस्व विमोहिन स्ववस विहारिनि ॥
पति देवता सुतीय महुं मातु प्रथम तबरेख।
महिमा त्र्यमितन सकिं किह सहस सारदासेष।।
सेवत तोहि सुलभ फल चारी।

वरदायनी पुरारि पित्रारी ॥ देवि प्रजि पद कमल तुम्हारे ।

सरनर मुनि सत्र होहिंसुखारे॥

मोर मनोरथ जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर सबही कें।' कीन्हे प्रगट न कारन नेही। यस किह चरन गहे वैदेही॥ विनय प्रेम वस भई भवानी। खसी माल म्रित मुसकानी।। सादर सियं प्रसादु सिर धरैक । बोली गौरि हरष हियं भरेज॥ सुनु सिय सत्य त्रसीस हमारी। प्रजिहिमनं कामना तुम्हारी ॥ नारद बचन सदा सुचि साचा । सो वरु मिलिहि जाहिं मनुराचा ॥ मनुजाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुनानिधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥ ऐहि भांति गौरि असीस सुनिसिय सहित ियं हरषी श्रली। वुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर

चली ॥

जानि गौरि श्रनुक्लसिय हिय हरषु न जाइ कि । मंजु मंगल मूल बाम श्रंग फरकन लगे॥ (श्रीराम चरितमानस-बालकागड दोहा २३४-३६) मगवत्कृपा से पुत्र की प्राप्ति के लिये

8

रविवार के दिन 'सर्पाची' को जड़, डाली तथा पत्तोंसमेत उखाड़ लाये। फिर एक वर्णावाली गौ के दूध के साथ उसे कुमारी के द्वारा पिसवाकर एक ही वर्ण वाली गौंक दूध के साथ मिलाकर रजो-दर्शन से शुद्ध होकर चौथे दिन से छठे दिन तक तीन दिन पीये। द्वा की मात्रा एक तोला प्रतिदिन मिश्री मिला कर दूध भात का भोजन करे। अधिक परित्रम न करे। दवापीने पूर्व से नीचे लिखे दोनों मन्त्रों की एक-एक माला (१०८ दाने) श्रद्धा-विश्वास पूर्वक श्रवश्य जप करले। ॐ नमो भगवते वासु देवाय। देवकीस्रत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गता ॥ नदनन्तर प्रतिदिन दवा पीने के पूर्व उपर्यु क्त 'देवकी

सुत गोविन्द....' मंत्र की एक माला का जप करले। साथ ही नीचे लिखे (७२) यन्त्र का भी प्रयोग करे।

| 50 | 08 | 38 | 28 |
|----|----|----|----|
| 30 | 33 | ०४ | ०५ |
| 02 | 00 | 22 | 34 |
| 32 | 32 | ०६ | 03 |

इस यन्त्र को भोजपत्र पर ऋष्टगन्य से लिखकर बागीं भुजा, कमर या कराउ में तांबे के ताबीज में डालकर धूप देकर धारण करले। (२) हरिवंश पुराण के श्रवण से भी पुत्र प्राप्ति होती है।

सुख पूर्वक प्रसव होने के लिये प्रसव होने में श्रिषक देर होती हो श्रीर गर्भवती स्त्री प्रसव-वेदना से छटपटा रही हो तो वटके पत्ते पर नीचे लिखा सुख प्रसय-मन्त्र तथा बत्तीसा यन्त्र लिख कर उसके मस्तक पर रख देने से सुख पूर्वक प्रसव हो जाता है।

त्रस्ति गोदावरी तीरे जम्भला नाम राज्ञसी। तस्याः स्मरण मात्रेण विशल्या गर्भिणी भवेत्॥

| 9  | 2  | بج | 88 |
|----|----|----|----|
| 88 | 22 | 3  | ٤  |
| 9  | 2  | ४त | 2  |
| 93 | 90 | 24 | 8  |

मिल सके तो, जिसके फूल न त्राये हों, ऐसे इमली के छोटे वृत्त की जड़ सिर के सामने वालों से बांध देनी चाहिये। इससे बिना कष्ट के सहज प्रसव हो जाता है; परन्तु सन्तान प्रसव होने के साथ ही उसी च्या तुरंत उन बालों समेत उसे कैंबी से काट

## देना चाहिये।

मृतवत्सानिवार् मन्त्र क्रूं क्रूं क्रू दूं दूं दुगें दुगें महादुगें नाशय नाशय हन हन पच पच मथ मथ बन्य बन्य हिस्राच महापष्ठीरूपेगाइमं बालकं रत्त रत्त विरजीविनं कुरु कुरु हां श्रीं कूं दूं फट् स्वाहा। इस मंत्र को नीचे लिखे चौयन के यन्त्र सहित भोजपत्र पर लिखकर तांबे के ताबीज में रखकर यूगल का धूप देकर गर्भ के पांचने महीने में गरिणी की कमर में धारण कराइ। बालक के जन्म लेने पर कमर से खोलकर बालक के गले में धारण करादे इससे मृतवत्सा (जिसक बच्चे मर जाते हैं) का वह बच्चा नहीं मरेगा।

| 84 | 20 | 8-8 |
|----|----|-----|
| 22 | 22 | 28  |
| १७ | 98 | २१  |

चेचक रोग के निवाररा के लिये शीतला की प्रार्थना का मन्त्र

ॐ श्रीं श्रीं श्रूं श्रें श्रः ॐ खरस्थां दिगम्बरां विक-टनयनां तोयस्थितां भजामि स्वाहा स्वाङ्गस्थां प्रचेगः डरूपां नमाम्यात्म विभृतये।

इस मन्त्र को ग्यारह बार श्रद्धा पूर्वक उच्चारगा करते हुये जिसको शीतला निकली हो उसको चिमटे या मनोर पंख से भाड़दे त्र्योर इस मन्त्र से त्र्याभमन्त्रित जल उसे पिला दे तथा उसके बदन पर उसके छीटे दे दे। जब तक शीतला शान्त न हो जाय तब तक प्रदिदिन सुबह-शाम दो बार यों करते रहें।

प्रत बाधा नाश के लिये
मङ्गल वार के दिन यन्त्र लिखकरे रोगी के बांध
दें। फिर ॐभूर्युवः स्वःतत्सवितुर्वरेगयं भर्गी देवस्य
धीमिह । धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्रीमन्त्र से जल को यभिमन्त्रित करके उक्त जल
रोगी को पिलादे तथा उसके सारे यङ्गों पर
छिड़क दे। यन्त्र वंधा रहे और गायत्री-प्रयोग प्रति

### (88)

| 58 | 39 | 2  | 6   |
|----|----|----|-----|
| ٤  | 3  | 35 | 26  |
| 30 | 24 | 50 | 8   |
| 8  | Ä  | 28 | 3 € |

## दिन दो बार किया जाय।

प्रवास में सुविधा प्राप्ति के लियें त्राप किसी यात्रा में हैं और किसी अपरिचित स्थान में आपको रुक्ता है। स्वाभाविक है कि आप चाहेंगे कि वहां ठहरने की तथा भोजन आदि की सुज्यवस्था आपको सरलता से प्राप्त हो जाय इसके लिये निम्न मन्त्र उज्जीवित कर रक्षें। होली अथवा दीपावली की रात्रि में तथा चन्द्र सूर्य प्रहणा के समय का १०८ बार जप करने से वह उज्जीवित हो जायेगा। इन यवसरों पर श्रापको प्रत्येक बार इतना जप करते रहना चाहिये, अन्यथा मन्त्र चापके लिये प्रमुप्त हो जायेगा।

गच्छ गौतम शीघ्र त्वं प्रामेषु नगरेषुच। यशनं वसनं चेय तांवूलं तत्र कल्पय।। प्रयोगः-जहां यापको उहरना है, उस स्थान की सीमा में पहुंच कर इस मन्त्र को सात बार पहें मन्त्र पढ़ते समय सफेद इर्वा के तीन छोटे दकड़े हाथ में रक्षें। मन्त्र को सात बार पढ़कर दूर्वा के इकड़ों को शिखा या वालों में उलभा दें। उहरने के स्थान पर सब व्यवस्था मिलने तक इन दुकड़ों को केशों में उलका रहने हैं। यापको यदि लगता है कि ठीक समय पर सफेद दूर्वा नहीं मिलेगी तो उसे साथ लेना सकते हैं। एक स्योदय से दूसरे स्योदय तक (एक दिन रात) उलाड़ी दूर्वाकाम देती है।

सर्पमय से रजा सर्प घर में या सामने है तो मन्त्र का जप करने से वह त्राप पर त्राक्रमण नहीं करेगा। यदि कहीं श्रंधरे में, वनमें या ऐसे स्थान में जाना है तो पुष्य नक्तत्र में गिलोय (गुडूची) लाकर उसके छोटे डुकडों की माला बनाकर सौ बार मन्त्र का जप करके वह माला गले में पहिन कर जाने से सर्प का भय नहीं रहेगा।

मनत्र-मुनिराजं त्रास्तीकं नमः।

त्रगिनशामक प्रयोग

कहीं त्राग लगी हो तो मन्त्र को पढ़ते हुए सात त्रञ्जलि जल त्राग्नि में डाल देने से त्राग्नि देव शीघ्र शान्त हो जाते हैं। इस मन्त्र को होली दीपावली तथा प्रहणों में १०८ बार जप करके उज्जीवित रखना चाहिये। मन्त्र-ॐनमोऽग्निरूपाय हीं नमः।

इस मन्त्र को पढ़कर रिववार के दिन सफेद कनैर की जड़ दाहिनी भुजा में बांध लेने से अचानक अग्नि से जलने का भय नहीं रहता। किसी वस्तु पर या अङ्ग पर घी कुआरका गूदा भली अकार लगाकर छुला दिया जाय तो उस वस्तु या श्रङ्ग को श्रीम जला नहीं पाता। यदि किसी वस्त्र को तीन बार घी कुत्रार के रस में भिगोकर सुवाया जाय तो वह वस्त्र सर्प या श्रीम रिचत हो जाता है।

# ताप, तिजारी, मथबा, त्राधा शीशी के नाशके लिये

मोर-पुंख से भाड़े।

ॐकामर देश कमत्ता देवी, तहां वसे इस्माइल जोगी। इसमाइल जोगी के तीन प्रत्री। एक रोले, एक पत्तौले। एक ताप तिजारी इकतरा मथवा श्राधा शीशो टोरें। उत्तरें तो उतारों, चढ़ें तो मारों। ना उत्तरें तो गगुं रुड़ मोर हंकारों। सबद साचा पिंड कावा। फुरो मन्त्र ईश्वरो बावा।

बिच्छू जहर उतारने के लिये बन्धन देकर नीम या श्राम की डाली श्रथवा मोर पंत्र से माड़े।

ॐकाला विच्छू कंकड़वाला। सोने का, रूपे का प्याला। मैं क्या जानूं, विच्छू, तेरी जात। जनम्या

चौदस-मावस की रात। चढ़ी को उतारो, उतरती को मारो। सहब मंकड़ी फुकारो फुरो मन्त्र, ईश्व-रोवाचा।

> किसी भी कष्टसे छूटने के लिये। १०८ बार उच्चारण करे।

ॐरां रां रां रां रां रां रां रां कष्टं स्वाहा। ऐसे हजारों साबर मन्त्र हैं। इन से काम होते भी देखे गये हैं। सम्भव है विश्वास की प्रधानता भी इनकी सफलता में एक प्रधान कारण हो।

कुछ उपयोगी यंत्र

मन्त्रों की भांति ही यन्त्र भी बड़े प्रभावशाली होते हैं । कुछ यन्त्रों के साथ मन्त्र भी होते हैं और केवल खड़ात्मक यन्त्र होते हैं। विभिन्न यन्त्र विभिन्न कार्यों की सिद्धि और रोग निवृति खादि के लिये काम में लाये जाते हैं। प्रत्येक यन्त्र साधारण तथा भोज पत्र पर अध्यान्त्र से लिख कर तांबे के तावीज में भर कर गुग्गुल का धूप देकर स्त्रियों के बायें हाथ या गले में एवं प्रहिषों के दाहिने हाथ या गले में बांधा जाता

है। मन्त्रात्मक यन्त्र को तो चंद्रप्रहण चौर सूर्य श्रहण के समय मन्त्र का कम-से कम १०८ बार जप करके मन्त्र का पूजन कर लेना चाहिये। केवल यन्त्र हो तो उसका पूजन मात्र कर लेना चाहिये । विश्वास पूर्वक इनका सेवन करने से लाभ होता है। यहां ऐस ही छुछ यनत्र दिये जाते हैं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता तथा

उनके दर्शन के लिये



इस बामा यन्त्र में 'ॐनमो नारायगाय' मन्त्र संख्या क्रमसे लिखा है। उमको चन्दन की पाठिका (चौकी) पर मंद्र चन्द्रन से तुलकी डंडी से लिखकर या

तांबे के पत्तरपर खुद्वा कर प्रतिदिन पूजा करनी चाहिये तथा भगवान् विष्णु की पूजा करक इस. मन्त्र का कम से-कम १०८ बार जप करना चाहिये। साथ ही प्रत्येक श्लोक के श्वादि ग्रन्त में इसी मंत्र का सम्पुट लगा कर 'विष्णु सहस्र नाम' का पाठ करना चाहिये।

# (२००) एकतरा ज्वरनाश के लिये

| <b>£</b> 2 | इस | 2          | 9  |
|------------|----|------------|----|
| E          | 3  | म्ध        | £¥ |
| 53         | £३ | 2          | 2  |
| 8          | ×  | <b>६</b> ४ | 66 |

FIRE WATER THE PARTY AND ADDRESS.

(३००) तिजारी उवरनाश के लिये

| 882 | 388 | 2   | 6   |
|-----|-----|-----|-----|
| Ę   | 3   | १४६ | 887 |
| 288 | 883 | 2   | 8   |
| 8   | भ्र | 588 | 680 |

(१८) ज्वरनाश के लिये

| 9 | 2   | 2 | 9 |
|---|-----|---|---|
| E | 3   | 3 | 8 |
| 0 | 2   | 2 | 9 |
| 8 | प्र | 3 | E |

मगवान् श्रीकृष्धा की शरगागित श्रीर उनका श्राश्रय प्राप्त करने के लिए विश्वास पूर्वक श्रागे लिखे बीसा यन्त्र का पश्ची प्वार से पूजन करके प्रतिदिन 'श्रीरुष्णः शरगां मम' इस मन्त की (१०८ तुलसी के दानों की) ४ माला श्रद्धा भक्ति पूर्वक जप करे। यह बीसा यन्त्र तांबे के पत्तर पर खुद्वाकर श्री गङ्गाजी या श्री यमुना के जल से धोकर धूप देकर पूजा में रक्ले।



सर्प, चोर, निशाचर, शत्रु, ग्रह, भूत-पिशाच के भय से बचने तथा विषम ज्वर ऋौर विपत्ति-नाश के लिए

इस चौंतीसा यन्त्र को सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण या दीपावली की रात्रि को ३४ बार लिखकर सिद्ध करले। सफेद कागज या भोजपत्र पर श्रनार की कलम से श्रव्टगन्ध—(सफेद चन्द्रन, लाल चन्द्रन, केसर, कुंकुम, कपूर, कस्तूरी, श्रगर, तगर) के

| £  | १६ | ×  | 8  |
|----|----|----|----|
| 9  | 2  | 22 | १४ |
| 92 | 23 | 2  | 9  |
| ٤  | 3  | 90 | 67 |

दारा लिखे। इससे यन्त्र सिद्ध हो जायेगा शीव्र सिद्ध करना हो तो शनिवार के दिन १०८ बार उपर्युक्त प्रकार से लिखे और धोबी घाट पर बैठेकर एक-एक बार लिखकर यन्त्र धोबी घाट से भरे कुंड के जल में डालता जाय। फिर उन १०८ यन्त्रों को इकट्ठा करके बहते जल में बहादे। तदनन्तर पुनः भोजपत्र पर उपर्युक्त प्रकार से लिखकर धूप देकर गले में बांध दे।

| १७ | 28 | 2   | 6  |
|----|----|-----|----|
| ٤  | 3  | 29  | 20 |
| 23 | 29 | 2   | 9  |
| 8  | ধ  | 3.8 | 22 |

## पुत्र प्राप्ति के लिए [७२]

| 22 | 37 | 2         | 0  |
|----|----|-----------|----|
| ٤  | 3  | <b>32</b> | 32 |
| 38 | 26 | P         | 2  |
| 8  | X  | 30        | 33 |

बच्चों के डब्बारोग-निवारण के लिए
पीपल के पत्ते या भोजपत्र पर लाल चन्दन से
त्रानार की कलम से चार यन्त्र लिखे। फिर धूप
देकर एक यन्त्र जल से धोकर वह जल बच्चे की
माता को पिलादें; दूसरा बच्चे को पहले दिन,
तीसरा दूसरे दिन त्रोर चौथा तीसरे दिन माता के
दूध के साथ पिला दे। सवा रुपये का चूरमा या
मीठा चावल बनाकर पहले थोड़े से किसी साधु को
देकर बंटवा दे, खुद भी खा ले।

| ٤   | १६ | २  | 9  |
|-----|----|----|----|
| ٤   | 3  | १३ | 22 |
| 8 त | 90 | 2  | و  |
| 8   | ×  | ११ | १४ |

राम राम

इस चौंतीसा यन्त्र को भोजपत्र पर लाल चन्दन से तथा श्रनार की कलम से लिखकर धूप देकर एक छोट कपड़े में बांधकर बच्चे क गर्ल में लटकादे ग्रीर पित्रयों को दाना डलवा दे।

बच्चों के सूखा रोग निवारण के लिए

| 20  | 2   | 2   | - |
|-----|-----|-----|---|
| ३३४ | 338 | 338 |   |
| 338 | 338 | 338 |   |
| 338 | 338 | 338 |   |
| 10  | 10  | 0   |   |

पीपल के पत्ते या भोजपत्र पर लाल चन्दन से त्रानार की कलम से चार यन्त्र लिखे। फिर धूप देकर एक यन्त्र जल से धोकर वह जल बच्चे की माता को पिला दें; दूसरा बच्चे को पहले दिन, तीसरा दूसरे दिन और चौथा तीसरे दिन माता के दूध के साथ पिला दे। सवा रुपये का चूरमा या मीटा चावल बनवाकर पहले थोड़े से किसी साधू को देकर बंखा दे, खुद भी खाले।

भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिये भगवती की शरणागति, भिक्त की प्राप्त तथा सब विपत्तियों नाश तथा कार्य में सफलता एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिये विश्वास पूर्वक नीचे लिखे बीसा यन्त्र का प्रतिदिन पञ्चोपचार से प्रजन करके कम-से-कम नवार्ण मन्त्र (ॐ ऐं हीं क्लीं चामुराडाये विच्चे) की एक माला (१०८ स्द्राच के दानों की) जप श्रीर 'सप्तशती,' चतुर्थ श्रव्याय तथा 'सिद्ध कुश्विका' स्तोत्र का पाठ करे। यन्त्र तांबे



के पत्तर पर खुद्वाकर गङ्गांजल से धोकर धूप देकर पूजा में रक्षे । इस मंत्र में संख्या कम से 'नवार्ण मंत्र' लिखा है !

# रक्त-पित रोग नाश के लिए [११२]

| 82 | 77 | 2  | 9  |
|----|----|----|----|
| Ę  | 3  | 22 | 78 |
| 48 | 8€ | 2  | 9  |
| 8  | A  | ५० | ४३ |

प्र७२

# मिगा नाश के लिये [१००००]

| ४६६२ | <b>Å€</b> €€     | 2      | 9                   |
|------|------------------|--------|---------------------|
| Ę    | 3                | ૪-દરેફ | <sup>8</sup> ६.हर्म |
| 8E£Z | <del>8£€</del> 3 | Z      | ٤                   |
| ४    | K                | REER   | 8££6                |

# वायुशूल-नाश के लिये

[50]

| 32 | 36 | 2   | 9   |
|----|----|-----|-----|
| ω  | 34 | ₹ 6 | 3.7 |
| 32 | 33 | لح  | و   |
| 8  | x  | 38  | 36  |

देवी की प्रसन्नता ऋरीर किसी भी रोग के नाश के लिये



इसमें ३४ श्रीर १४ का यन्त्र है। १४ के यन्त्र में भगवती का नवार्णभन्त्र है। ऐसे यन्त्र बना कर उसमें इस मन्त्र को १०८ बार लिखने से मन्त्र सिद्ध होता है। फिर लिखकर रोगी को देना चाहिये तथा तांबे के ताबीज में डालकर गुग्गुल का धूप देकर पुरुष के दाहिनी श्रीर स्त्री के बायीं सुजा में बांध देना चाहिये। कर भला, हो भला।

उन परोपकारी हाथों में, जो सदा दूसरे का दुःख दूर करने के लिए व्यस्त रहते हैं, यह श्रद्भुत पुस्तक सादर समर्पित है।

#### सावधान

छएं उराडा जल पीने के लिए बनाए जाते हैं यदि कोई मन्दमति छएं में ड्रवकर श्रात्म-हत्या करले तो इसमें छश्रां बनवाने वाले का क्या दोष ?

यह पुस्तक लोक कल्याण के लिए प्रकाशित की गई है। यदि कोई दुष्ट बुद्धि इसमें वर्णित उपायों का प्रयोग किसी का यनिष्ट करने के लिए करे तो इसमें हमारा भी क्या दोष ?

## त्रावश्यक बातें

सर्व प्रथम तैंतीस करोड़ देवी देवताओं को हृदय से नमस्कार करके मैं उस परम प्रभु परमात्मा का स्मरण करता हूं जिसके पुन्य श्राशीर्वाद से मैं साचात पशुपति श्री शिव शंकर के कन्ठ से निकले इस इन्द्रजाल को सम्पूर्ण कर सका। उस परमिता परमात्मा को कोटि कोटि बार मैं नमस्कार करता हूं जिसने इस समस्त बद्धागड की रचना की, जड़ में चेतना भरी और चेतन मनुष्य को मुद़ बना डाला। जो कि सर्व शक्ति मान मन्दिरों में राम, मस्जिदों में अल्लाह, गिरजा घरों में योशु और श्रद्धालुओं के हृदय में आत्म विश्वास बनकर विराजमान है, उसको मैं नमस्कार करता हूं।

जो, प्रभु समस्त संसार में व्याप्त है, अन्तर्यामी है, जिसको दिकता देवी बनकर समस्त चराचर में शक्ति रूप में विद्यमान हैं, या देवी सर्वभूतिष्ठ शोक्त रुपेण संस्थि और जो आदि शक्ति बीज रूप में वर्तमान रह कर प्राणी से संभव-असंभव कराती है, बड़ी शक्ति इस इन्द्रजाल की अधिष्ठात्री शक्ति है, उसे मैं नमस्कार करता हूं।

(१)ई श्वर पर मरोसा रखो:-इन्द्रजाल के श्रादि रचियता भगवान शिव माने जाते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर पर प्ररा विश्वास श्रीर भरोसा रख कर, प्ररी ईमानदारी श्रीर एकाग्रता से इसके यन्त्र तन्त्रों को साधता है, उसकी प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। विधि के अनुसार अपने मन वचन और कर्म को पूरी श्रद्धा और भक्ति के सांचे में ढालकर जो मनुष्य सिद्ध करता है, वह भने ही किसी मत मतान्तर का हो, जो चाह सो कर सकता है। वह पानी में याग लगा सकता है, हवा में उड़ सकता है, अनजानों को पलक भवकते वश में कर सकता है, अपने शशुओं को देखते देखते पछाड़ सकता है है, उसक लिये संसार में कोई काम असम्भव नहीं, हां उसमें पूरी-श्रद्धा होनी चाहिये और सिद्धि के लिये पूरे गुण। श्रद्धा में तर्क वाद-विवाद की कोई गुं जायश नहीं होती। श्रद्धा एकदम अधी होती है चौर परमिता परमात्मा हर चंधी श्रद्धा ही साधक का वह गुण है जो इस इन्द्र जाल को सुलभ कर सकता है।

एक बार किसी देश में सूखा पड़ा। यनेकों ऋषि मुनि वहां यज्ञ दारा वर्षा कराने गए, किन्तु हाता लेकर कोई नहीं गया। यज्ञ में एक व्यक्ति छाता लंकर याया तो ऋषियों ने उसकी हंसी उड़ाई, वह

व्यक्ति बोला-श्ररे तुम जिससे वर्षा मांग रहे हो, उसमें तुम को इतना भी विश्वास नहीं है कि वह वर्षा देगा त्रीर तुम सब लोग भींग जात्रीगे। (२) श्रद्धा रखना जरूरी है:-तो इन्द्रजाल के साधक में उस व्यक्ति जितनी श्रद्धा होनी श्राव-श्यक है। जिसे इस पुस्तक की नेक नियति पर श्रीर श्रपने कर्म के फल पर श्रद्धा नहीं, या जिसकी श्रद्धा में संदेह की गुंजाइश है, उसके लिये यह पुस्तक व्यर्थ है। वह शिव के श्राशीवींद का भागी नहीं बन सकता ऐसे श्रद्धालुयों को यह पुस्तक नहीं मंगानी चाहिये। सन्देह श्रद्धा का शत्रु है। त्राजके, नए युग के सन्देह शील मनुष्य न पना कल्याण करते हैं व दूसरे के मंत्र तन्त्रों को वे खिलोना और मजाक समभते हैं। ईश्वर के श्रस्तित्व पर भी उनको विश्वास नहीं होता। वे इस बात को क्या जाने कि हमारे प्राचीन यन्त्र और तंत्र शास्त्री इस विधि को कहां से कहां ले गये थे। उस समय श्रात्म विश्वास श्रीर श्रद्धा सहज ही प्राप्त हो जाती थी किन्तु श्राज उसके दर्शन भी हुर्लभ

हैं। प्रभु की कारीगरी में विश्वास न रखने वाले, उस ईश्वर अल्ला गोड और आत्मिक शक्ति को वकवास समभने वाले, तर्क हीन अविवेकी मनु-ज्य इस पुस्तक को मंगाने का कृष्ट न करें।

(३) साधक कैसा हो:-जिस श्रद्धालु को भगवान पर प्रराभरोसा होगा जिसने कभी भूठ न बोला होगा, जिसकी यात्मा शुद्ध स्वर्णा जैसी होगी, जिसके विचार निर्मल होंगे। जिसने बहाचर्य व्रत का प्ररी तरह पालन किया होगा, जो इस किल काल में भी ईमानदारी और सच्चरित्रता से जीवन यापन करता होगा, उसका प्रत्येक काम सिद्ध होगा, यह इन्द्रजाल उसके लिये रक्षा कवच का काम करेगा, इसमें सन्देह नहीं है।

(४) दान करना जरूरी है:-इन्द्रजाल से लाभ उटाने के बाद दान प्राय त्रावश्यक है, इस पुस्तक का ग्राधार पौराणिक साहित्य है। त्रातः दान कुपात्र को नहीं सुपात्र देखकर करना परमावश्यक है। गौ-ब्राह्मण को श्रन्न, वस्त्र, साधु सन्तों को ओजन, चिड़ियों को दाना श्रीर बन्दरों को केले चने श्रीर रोटी तथा श्रन्य जानवरों को श्रनाज तथा चीटियों को चारा श्रादि दान करने से श्रनेकों सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। साधक को यदि वह हिन्दु है तो प्रतिदिन दव दर्शन के लिये मंदिर में जाना चाहिये श्रीर यदि वह मुसलमान है तो उसे प्रत्येक दिन मिस्जद में जाना चाहिये। विचार शुद्ध के लिये सन्ध्या बंदन भी श्रावश्यक है।

(५) शंका न करें :-इन्द्रजाल में शंका करने में परिणाम उल्टा श्रोर भयंकर भी हो सकता है। श्रतः शंका न करें श्रन्थथा लेखक पर परिणाम की जिम्मेदारी नहीं होगी। वही वाली कहावत कि कुश्रां तो बनाए कोई श्रोर कोई स्त्री गृह क्लेष के कारण या किसी श्रन्य कारण से कुएं में इब मरे तो कुश्रां बनाने वाले का क्या दोष है ? श्रतः यह बात याद रखें कि यहां शंका की कोई गुंजा-इश नहीं है। यह एक वानिंग है। शंका करोग तो दुःख उठाश्रोगे। न इधर के रहोगे न उधर के श्रीर लेखक को मुफ्त में कोसोगे। सिद्ध करने से

पहले श्रपने दिल को टरोल कर देखलो कि वहाँ श्रद्धा कितनी है। श्रधूरी श्रद्धा सब किए कराए पर पानी फेर सकती है।

मेरे तान्त्रिक जीवन में भी कई श्रवसर ऐसे श्राए हैं जब श्रवानक मेरी श्रद्धा डगमगा गई है श्रीर मुफ्ते उसके श्रनेकों बुरे परिगाम भुगतने पड़े हैं श्रीर तो श्रीर यह पुस्तक भी मेरी प्रेरणा पर श्रीर मेरी जिम्मेवारी पर छापी गयी है, श्रन्यथा प्रकाशक महोद्य ता इस संसट में हाथ भी डालना नहीं बाहते थे।

लोक कल्याण करें:—यह पुस्तक पवित्र पुस्तक है। किसी को भी इसका दुरुपयोग करने का साहस नहीं करना चाहिये। ऐसा करने से भी भीषणा परिणाम निकल सकता है। इन्द्रजाल प्रमु की माया का चमत्कार है। उसका दिव्य शक्तियों का एक छोटासा श्रंश है इसका प्ररा सम्मान किया जाना चाहिये जहां शब्द मारणा श्राया है वहां श्रभिपाय मारने से नहीं प्रत्युक्त हानि पहुं चाने से हैं और जहां खुन निकालने का प्रसंग है,

वहां नली से रक्त को टैस्टिंग करने जैसा खून निकालने से है। ऐसे शब्द चलताऊ भाषा ही में ज्यूं के त्यूं लिख दिये गये हैं इनका भावार्थ समभाना चाहिए। इसके लिये साथक में प्रखर बुद्धि का होना यावश्यक है।

इसी प्रकार पुस्तक में जहां शूद शब्द श्राया है वहां इसका तात्पर्य केवल उन व्यक्तियों से है जो दुरा वारी तथा श्रिनिष्ट करने वाले हैं। साधक को ऐसे व्यक्तियों के सम्पर्क से हमेशा बचना चाहिये।

शुद्ध विचार रिवए:— प्रत्येक सिद्धि पूरे मनो योग से हृदय में भगवान शंकर का च्यान रखकर करनी चाहिये। यदि मन शुद्ध है, विचार शुद्ध है च्योर चित एकाग्र है तो देवी देवता सम्पूर्ण कार्य सिद्ध करेंगे। सफलताएं श्वापके कदम चूमेंगी किन्तु यदि किसी कारण वश त्राप श्रसफल रहे तो कर्म दोष है। च्याप का समय श्रनुकूल नहीं है श्वथवा त्राप के पूर्व जन्म का फल त्रापकी साधना के शाड़े हाथों श्वा रहा है। यह भी सम्भव है कि मंत्रों के बीज श्वापके शक्ति चक्र के विपरीत पढ़ रहे हों श्रयवा श्रापके नत्तत्र उस घड़ी में श्राप को कोई सिद्धि न देना चाहते हों।

होनहार मावी प्रबल:-कर्म रेखा बड़ी प्रवल है। बड़े बड़े मान चित्रों और तान्त्रिकाचार्यों को होनी के श्रागे घुटने टेकने पड़े हैं यनेक साधनायों में कर्म की रेखा आड़े हाथों आती है। परिगाम शून्य हो जाते हैं सफल कुफलों में बदल जाते हैं याशा निराशा के घनघोर बादलों में छिप जाती है और सिद्धि एक दम दूर नजर त्राने लगनी हैं। देव के कार्यों में हाथ डालना किस के लिये सम्भव है ? कोई भी मान्त्रिक यथवा तान्त्रिक, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो गया हो, याज तक कर्म की रेखा को नहीं मिटा सका है, होनी को नहीं टाल सका है। होनी होकर ही रहती है। होनी और भाग के यागे उच्चाटन त्रीर मारण-यंत्र बेकार हो जाते हैं। वशीकरण तन्त्रों का प्रभाव उलटा पड़ने लगता है। स्तम्भन योग वे श्रसर हो जाते हैं। योगिनी और डाकिनी साधक पर श्राक्रमण कर डालने का साइस पा जाते हैं। तभी कहा गया है कि साधक सभी प्रकार से परित्र होकर साधना करें, किमी का श्रहित न करें। बदले को भावना से कोई सिद्धि न करें। पूजा पाठ करे। मन्दिर मस्जिद जाए, दान-पुराय करे ताकि उसके नवग्रह शान्त हों | उसकी कुप्तराशियों को शान्ति मिले मातेश्वरी, इस सृष्टि का पालन करने वाली जगदम्बा, सब विधि उसका कल्याण करें भहा इन्द्र-जाल प्रगोता त्रादि विश्व नाथ वाबा उसको संरच्या प्रदान करें श्रीर ब्रह्मागृड के रिचयता परम पिता पर-मात्मा उसको सफलता दें, ऐसी मेरी श्रमिलाषा है। करना मनुष्य के हाथ की बात है। फल वहीं से त्राता है जहां के संकेत पर द्वं उ में पत्ते फूट त्राते हैं, रेगिस्तान में पानी के सोत्रता फूट पड़ता है और विना चाहे, बिना मांगे याठों सिद्धियां प्राप्त हो

परमात्मा सर्व शक्ति मान है-मनुष्य एक साधन है। वह केवल कल्पना कर सकता है। मान्त्रिक श्रीर तान्त्रिक श्रपनी साधनाश्रों के फला फल पर विचार करके, उनसे निष्कर्ष निकाल कर

जाती हैं।

ख्रुव घोषणा कर सकते हैं, किन्तु उसे सफल ख्रथवा ख्रुसफल कर देना परमिता के ही हाथों में है होनी बनी ही होने के लिये है। बीज को धरती में बोते समय हैर किसान यही ख्राशा करता है कि बीज फूदेगा। श्रीर धरती में गिर कर हर एक बीज फुरता है, ऐसी किसान की भी मान्यता है। किन्तु बीज सचमुच फुरेगा ऐसा कोई कह नहीं सकता। उसका फुरना सत्य होते हुए भी उस के भाग्य पर निर्भर है ख्रीर भाग्य को न कोई मेट सकता है ख्रीर न कोई मेट सकेगा।

भगवान रामके राजितलक की भविष्य वाणी श्रार मुद्दूत महान मंत्र ज्ञाता श्रीर विद्वान महर्षि गुरु वशिष्ठ जी ने निकाला था, किन्तु तब भी राम को राजितलक जैसे मांगलिक समारोह न देख कर पिता की मृत्यु श्रीर बन गमन जैसे दारुण दृश्य देखने श्रीर भेलने पड़े यह सब विधि का विधान है। होनी बलवान का प्रमाण है।

खनहु भरत, भावी प्रयत विलिख कहें मुनी नाथ। द्यानि. लाभ. जीवन, मरसा. यश, व्यवस्य विधिहाया। मेरा काम था-इस प्रन्थ को त्रापने प्रिय साधकों के सामने रखना ताकि उनको सारी मान्त्रिक तान्त्रिक साधनाएं एक स्थान पर एकत्रित मिल जाएं। परम पिता परमात्मा की महान अनुकम्पा से मैं इस काम में सफल हुआ। जादू पिता की महान कृपा हा से मुक्त इस ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिये इतने बड़े प्रकाशक का सहयोग मिला है, जो मेरी जिम्मेदारी पर इस ग्रंथ को प्रकाशित करने पर सहर्प तैयार हो गया है। यह सब उस दयामय की कृपा हिट का संकेत है।

उसी क पावन चरणों का ध्यान धर कर मैं इस परीचा में सफल हुआ। उसी का तन मन धन स स्मरण करने पर, प्ररी श्रद्धा भक्ति से इन्द्रजल पर किया करने से सभी साधक मनोवांद्धित फल की प्राप्ति करेंगे, ऐसी मेरी श्राशा है।

दूसरों के लिये कुत्रां मत खोदोः—इसकी सिद्धियां त्रिधिक कठिन हैं। हां, कठिन है साधक को उन सिद्धियों के लिये स्वयं को तैयार करना। प्रत्येक सिद्धि की सफलता या त्र्यसफलता पूर्णतः साधक पर निर्भर है। जिस त्राटे के साथ साथ

पत्थर का एक छोटा सा दुकड़ा विस जाने पर उस स बनी रोटीयां मुंह में नहीं चलती, उसी प्रकार साधक क तन मन पर छोटासा भी कलंक या जाने पर निद्धि दूर हो जाती है। यह पुस्तक लोक करयाण क दृष्टिकोण को लंकर लिखी गयी है, किन्तु यदि साथक इसका उपयोग किसी का यनिष्ट करने का, या किसी को गलन राह पर डालने के लिये करें और स्वयं उसी का यनिष्ट हो जाए तो इसमें भला किसी का क्या दोष। जो दूसरों के लिये कुयां खोदता है, वह उसमें स्वयं गिरता है। प्रति-शोध की भावनायों से इस पुस्तक का लाभ उठाना एकदम वर्जित है।

जिस प्रकार साधु सन्तों के सुववन और याशीवीद दूसरों के लिये फलदायक होते हैं। बड़ों की यच्छी नजर यपने लिये नहीं, यपने छोटे के लिये कल्याण कारी सिद्ध होती है, उसी प्रकार इस इन्द्रजाल की सिद्धियां और मंत्र भी दूसरों के कल्याण के लिये यपना प्ररा-प्ररा प्रभाव दिखाने की चमता रखते हैं। अपना ही मला मत सोचोः—केवल यपना

ही यपना चाहने वाला साधक इस यमूल्य अंथ से पूरा लाभ नहीं उटा सकता। इससे लाभ उटाने के लिये उसे लोक कल्याण श्रोर जन-सेवा का व्रत लेना पड़ेगा। उसे अपने इन्द्र देव के सामने यह प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि वृह हस्तलिखिन ब इन्द्र-जाल के साधनों से सशक्त बनकर किसी का यनिष्य नहीं करेगा ऐसी ही प्रतिज्ञा प्रत्वेक तान्त्रिक श्रीर मान्त्रिक अपने शिष्यों से कराता है। इस प्रतिज्ञा चौर ऐसा जन कल्याण कारी भावना यों क बिना किसी को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। डाक्टर अपनी द्वा स्वयं नहीं कर सकता। वकील अपना मुकदमा स्वयं नहीं लड़ सकता। इमी लिये इन्द्रजाल का साधक सारी मिद्धियां अपने ही लिये नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता तो चाज संसार पर किसी मांत्रिक का राज्य होता। कोई तान्त्रिक सारे संसार की गुड़े गुडियों की भांति नवाता । किन्तु ऐमा नहीं होता मन्त्र श्रोर तन्त्र दूसरों के कल्याण के लिये होते हैं। सिद्धि की नुमायश न करे :—जो साभक इन्द्रजाल की सिद्धियों को नुपायश या प्रदर्शन का साधन बनाना चाहें, वे भी सावधान रहें। सिद्धि प्रदर्शन नहीं चाहती। कभी कभी उनका दर्शकों पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि लेन के देने पड़ जाते हैं। यही कारण है कि तान्त्रिक और मान्त्रिक संसार के लोगों की दृष्टि से दूर एकान्त में बेठ कर साधना करते हैं और वहीं से अपने प्रियजनों का कल्याण करते रहते हैं।

सच्चा साधक:-सच्चे साधक को किसी भी वस्तु का मोह नहीं होता। वह जो मिल जाए उसी में सन्तोष और सुख का अनुभव करता है। उसे सांसारिक—मोह माया और विषय मांग नहीं सकते वह कठोर बद्धचर्य बन का पालन करता है। कठोर संयम से रहता है तभी तो सारी शक्तियां उसके आधीन रहती हैं। वह जो चाहे सो कर सकता है, किन्तु इतना शक्तिवान होते हुए भी वह जन कल्यामा के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। वह मरे हुये को भी जीवन दान दे सकता है सूनी

कोल को हरी भरी बना सकता है, मौत के मुंह में

जा रहें रोगी को नीरोगी कर सकता है। अकाल पीड़ित चेत्रों में वर्षा करा सकता है, शत्रुओं के हृद्य बदल सकता है, किंतु किसी का अनहित नहीं कर सकता, दूसरे लोगों में फूट डलवा कर लड़ाई करा देने से उसकी सारी साधना मिट्टी में मिल सकती हैं।

देवता या राह्मस:—श्रंत में इस इन्द्रजाल के वे साधक जो तनमन की शुद्धि के साथ इस का उपयोग लोक कल्याण के कार्यों में करेंगे देवता योनि को प्राप्त करेंगे ऐसे देवता साधकों की साधना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, किन्तु जो साधक इस इन्द्रजाल का उपयोग श्रापनी दूषित प्रवृत्तियों को सफल करने में करेंगे। उनको पुराणों में राज्ञस के नाम से प्रकारा गया है। वे ऐसा करके श्रापना यह लोक भी विगाड़ेंगे श्रीर परलोक भी।

जड़ में चेतनः—हिन्दू-शास्त्रों में जहां मूर्ति पूजा का विधान है, वहां बट श्रौर पीपल जैसे वृत्तों की पूजा भी फलदायिनी मानी गयी है। जनक निद्नी मीता को क्लेश की कारागर में अशोक-वृत्त ने शरण दी थी और वानर राज बालि का वध भी भगवान राम ने वृत्त की योट लेकर समाप्त किया था।

भगवान बुद को यज्ञय वर की छाया में तत्वज्ञान प्राप्त हुआ। था और मिईषि वेद व्यास ने भी महा भारत जैसे वे जोड़ महा-काव्य की रचना बट वृज्ञ क नीच सम्पन्नकी थी। यार्थी के बड़े बड़े दिगाज महर्षि सदा से वृत्तों की छाया में बैटकर साधना करते याये हैं। उस परमिता परमात्माने इस पुनीत चृत्तों में वह जीवन दायिनी और फल पदायिनी शक्ति भर दी है जिसे पुराणों में या देवी सर्व भूतेषु सिद्धि-रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये, नमोनमः कह कर पुकारा गया है। इस इन्द्रजाल के साधक को वृत्तों में आहो-हित इस देवी शक्ति को सदा नमस्कार करना चाहिये। साधना के मध्य वृक्षों को काटना कटवाना छांटना, इटवाना या वृत्त स्थान यपवित्र करना, वृत्तों पर श्रुकना श्रादि पूर्ण रूपेण वर्जित समभ

जाना चाहिये। जिस कुशा के श्रासन पर बैठ कर साधारण साधु संत योगीश्वर श्रोर मुनीश्वर बने, जिस कुशासन पर बालमीकि, वेद व्यास श्रोर विशिष्ठ को श्रनेकों सिद्धियां मिली। जिस कुशा-सन के बल पर दुर्वासा के शाप वचन पलक भप-कते ही साकार हो उठते थे, वह कुशासन स्वयं वृत्त प्रदत्त है। इस प्रकार जड़ पदार्थों में चेतन जगाने वाले, उनमें सिद्धि दायिनि श्रमोघ शक्ति भरने वाले समस्त बद्यागड़ के स्वामी उस परम पिता परमात्मा की सभी बंदना करते हैं।

प्रगति की दौड़:-एक समय था जब हमारा देश भारत मारे संसार को गुरु मन्त्र देता था। विदेशों से भी लोग भारत में ही विद्यांच्ययन करने याते थ उस समय न मशीनें थी और न एटमी हथियार, फिर भी वे सारे काम जो त्राज मशीनों से ही सम्भव है, केवल इच्छा मात्र से सम्पन्न हो जाया करते थे। त्राज क्या हुत्रा ? साइंस के इस युग में मनुष्य की वह शक्ति कहां गयी ? महा भारत काल में माता गान्धारी ने तमाम उम्र निद्नी मीता को क्लेश की कारागर में अशोक-वृत्त ने शरण दी थी और वानर राज बालि का वध भी भगवान राम ने वृत्त की ओट लेकर समाप्त किया था।

भगवान बुद्द की यद्मय वट की छाया में तत्वज्ञान प्राप्त हुआ। था और मिईषि वेद व्यास ने भी महा भारत जैसे वे जोड़ महा-काव्य की रचना बट वृज्ञ क नीच सम्पन्नकी थी। आर्थी के बड़े बड़े दिगाज महर्षि सदा से वृत्तों की छाया में बैटकर साधना करते याये हैं। उस परमिता परमात्माने इस पुनीत वृत्तों में वह जीवन दायिनी और फल पदायिनी शक्ति भर दी है जिसे पुराणों में या देवी सर्व भूतेषु सिद्धि-रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये, नमस्तस्ये, नमोनमः कह कर पुकारा गया है। इस इन्द्रजाल के साधक को वृत्तों में आरो-हित इस देवी शक्ति को सदा नमस्कार करना चाहिये। साधना के मध्य वृक्षों को काटना कटवाना छांटना, छटवाना या वृत्त स्थान अपवित्र करना, वृत्तों पर श्रुकना आदि पूर्ण रूपेण वर्जित ममभ

जाना चाहिये। जिस कुशा के श्रासन पर बैठ कर साधारण साध संत योगीश्वर श्रोर मुनीश्वर बने, जिस कुशासन पर बालमीकि, वेद व्यास श्रोर विशिष्ठ को श्रनेकों सिद्धियां मिली। जिस कुशा-सन के बल पर दुर्वासा के शाप वचन पलक स्तप-कते ही साकार हो उठते थे, वह कुशासन स्वयं वृत्त प्रदत्त है। इस प्रकार जड़ पदार्थों में चेतन जगाने वाले, उनमें सिद्धि दायिनि श्रमीघ शक्ति भरने वाले समस्त ब्रह्मागड़ के स्वामी उस परम पिता परमात्मा की सभी बंदना करते हैं।

प्रगति की दौड़:-एक समय था जब हमारा देश भारत मारे संसार को गुरु मन्त्र देता था। विदेशों से भी लोग भारत में ही विद्याच्ययन करने याते थ उस समय न मशीनें थी और न एटमी हथियार, फिर भी वे सारे काम जो त्याज मशीनों से ही सम्भव है, केवल इच्छा मात्र से सम्पन्न हो जाया करते थ। याज क्या हुत्या ? साइंस के इस युग में मनुष्य की वह शक्ति कहां गयी ? महा भारत काल में माता गान्धारी ने तमाम उम्र त्रांखों पर पट्टी बांधे रखी, फिर भी उन्होंने जीवन पर्यन्त अन्धे धृतराष्ट्र का समुचित सेवा की। चाज की कोई मशीन मृत-शरीर प्राण नहीं फूंक सकती, किन्तु त्राज से हजारों वर्ष पूर्व एक साधा-रण सी नारी सावित्री ने अपने पति सत्यवान को मृत्यु के चंगुल से छुड़ा लिया। गौतम ऋषि कीं स्त्री ऋहित्या जो श्रापवश पत्थर हो चुकी थी राम चन्द्र जी ने उसे पुनः नारी बना दिया था। त्राखिर कैसे ? लोग कहते हैं कि समय त्रागे त्रागे दौड़ रहा है इस दौड़ में पीछे रहने वाला "पिछड़ा" वन जायेगा । इस दौड़ में सभी मनुष्य अपने अतीत को भूले जा रहे हैं। अपने आदर्शी, कर्म-कागडों को सन्देह की दृष्टि से देख रहें हैं। क्या यह सब मुच प्रगति है ? क्या हम सब-मुच यागे जा रहे हैं? यदि यागे जा रहे हैं तो मशीनों से वह सब कुछ सम्भव क्यों नहीं हैं। जो कल बिना मशीनों के सम्भव था। त्याज मनुष्य ने भगवान को भुला दिया। उसकी शक्ति को सन्देह भरी द्यांट सं देखना श्रारम्भ कर दिया है। वह भूल

गया कि उस परम ब्रह्म की लीला अपरम्पार है। इस नास्तिकवाद ने मनुष्य के हृदय में अश्रद्धा, सन्देह और स्त्रार्थ को जन्म दिया है। श्राच्यातिमक दृष्टि से श्राज का मनुष्य बहुत पिछड़ गया है। न उसके दिल में लगन रही है और न श्रद्धा । भगवद् भजन को वह दकोर्सला समभने लगा है और पूजा पाठ को दिखावा। इसी "श्रायित्तें भरत खगड़," वाले भारत में जहां उस समय में जनता को ताले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी तथा जहां पहले दूध की नदियां बहती थीं उसी ईश्वर में श्रविश्वास के कारण श्रापसी फूर के कारण पतन की त्रोर जा रहे हैं।

त्रावा बुरा है: -इस प्रकार यसार संसार में मिथ्यावाद की पूजा हो रही है। जो हमारे वेद-पुरागों में त्याज्य है, वही याज कल प्राह्य है। यापा बुरा है-इसे कोई नहीं देखता। दुष्कर्म किए जा रहे हैं और सत्कर्म दुष्कर्म बन रहे हैं। इन्द्र जाल के साधक को इस दिशा में सोचना सममना चाहिये। बुरी प्रवृतियां उत्टा प्रभाव

डालकर साधक से समस्त सिद्धियां छिन सकती हैं। दुष्कर्म में प्रवृति बुरा त्रापा त्रपना ही त्रहित करता है । कुएं उराडा जल पीने के लिये बनाए जाते हैं। यदि कोई मन्द मित उसमें इबकर श्रात्म-इत्या करले तो इसमें कुश्रां बनवाने वाले का क्या दोष । इन्द्रजाल की समस्त साधना भगवान के श्रपीण है। उसी की ज्या से सारे काम सिद्ध होते हैं । जिसके संकेत के बिना वृत्त का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, जिसके श्रादेश बिना राजा, राजा नहीं रह सकता। जिसकी कृपा से रंक राजा बन कर सुव भोगता है, इन्द्रजाल की समस्त सिद्धियां उसी की कृपा दृष्टि का प्रसाद हैं। यदि वह खुश है उसकी इच्छा है तो साधक को एक के बाद एक सिद्धियां प्राप्त होती चली जाती हैं। यन्यथा नहीं।

छल कपट से दूर रहे :-इन्द्रजाल की यह खोज पूर्ण अभूत पूर्व पुस्तक लोक करमाण के लिये लिखी गयी है। यदि कोई दुष्ट बुद्ध इसमें वर्णित उपायों का प्रयोग किसी का

च्यनिष्ट करने के लिये करे चौर उसे सफलता न मिले तो इसमें इमारा क्या दोष ?

कर भला हो भला। यन्त भले का भला।।

उन परोप कारी जीवों श्रीर मनुष्यों को जो सदा दूसरों के हित में मरते हैं, जिनके हदय में दया है, त्याग की भावना है, श्रद्धा है श्रीर उस परमिता परमात्मा को सच्चे दिल से प्रकारने की चमता है, उन्हीं के लिये यह पुस्तक है। लोक कल्याण की भावना से श्रोत प्रोत हदय ही इन्द्रजाल का सच्चा साधक वन सकता है।

सन का भला करो भगनान्। सन पर दया करा भगनान।। सन पर कृपा करो भगनान। सनका सन विधि हो कल्याण।।

कर्म हीन नर पावत नाहीं—हमारे पुज्यनीय प्रथों में यह तथ्य स्पष्ट रूप से वर्णित है कि इस चसार संसार में पुरुषार्थ चौर भाग्य दोनों में भाग्य प्रवल है। एक मजदूर जो सारे दिन घोर परिश्रम करता है, दो जून रोटी को भी तरसता है, मिट्टी के कच्चे घरों में रहता है और भाग्यवान गंबार भी बिना हाथ पैर चलाए कुबेर पति कहलाता है।

> सकल पदारथ हैं जग मांहीं। कम हीन नर पावत नाहीं॥

इस संसार में सभी कुछ है। किन्तु कर्म चौर फल के श्रनुसार जो वस्तु जिसके भाग्य में होती है उसे वही मिलती है। दुर्लभ पदार्थों और अभाष्य वस्तुत्रों को पाने के लिये त्रानेकों साहसी मनुष्य प्रयत्न करते हैं किन्तु लच्य तक पहुंच पाने वाला विरला ही भाग्यवान होता है। विज्ञन की अनेक खोजों का इतिहास पूर्णतयाः उसी भाग्य वाद पर श्राश्रित है । एक वैज्ञानिक खोजता कुछ है श्रीर उसे प्राप्त कुछ हो जाता है। यतः सच्चा साधक भाग्यवाद पर श्रद्धा रखता है। ग्रीता के श्रनुसार वह कर्म करता है किन्तु इसे करने से यही फल मिलेगा वह ऐसा सोचकर नहीं चलता। कर्म करना साधक का कर्तव्य है, फल देना भगवान के हाथ में है श्रीर जो श्रारम्भ ही से कर्महीन हो, जिसे भाग्य ही में त्रमुक फल की प्राप्ति न लिखी हो उसे कोई क्यों कर वह फल दे सकेगा। ऐसे में तो यही सीचकर चुप हो बेठना पड़गा कि फल भाग्य ही में न था। भाग्य के त्रागे किसी का वश नहीं। त्राबेहयात:—हिन्दी के एक प्रसिद्ध कि ने कहा:—

बात की बात में विश्वास बद्ज जाता है। रात ही रात में इतिहास बदल जाता है।। तू मुसीवतों से न घवरा श्ररे इन्सान । धरा की क्या कहें, श्राकाश बदल जाता है।। इन पंक्तियों में समय के बदलते चक्र का कितना यथार्थ वर्गीन है। त्राबेहयांत तक भी पहुंचा कर समय अमर बनाने के इच्छुक साधक को भटका देता है। कुएं के समीप रहकर भी अनेक मनुष्य उसके शीतल जल से वंचित रहते हैं। गंगा के तट पर बसे अनेकों हत भागी अपने पापों का बोम्हा दोते-दोतं मर जाते हैं। इसे समय बड़ा बलवान कहे या श्रीर उछ।

इन्द्रजाल का यह अन्य श्राबेहयात हैं,

संकट मोचिनी गंगा है. शीतल जल का कुत्रां है। इसका सास्वादन तो वही कर सकता है जो सभी दृष्टि से पाने का अधिकारो है। कुत्ता बार-बार हुध से बहलाए जाने पर भी कुता रहता है जिसका अन्तरतम इन्द्रजाल का अवे-हयात पी सकने का श्रधिकारी न बन सका उसका भला इस ग्रन्थ से क्या भला होगा। वह खुद इसके क्रिया तन्त्रों से स्वयं का विनाश करेगा। व्यर्थ जमा प्रंजी खायेगा। जो इस प्रन्थ के होते हुए भी स्वयं को उस सांचें में न दाल सका जो सच्चे साधक का होना चाहिये, वह उस मूर्व के समान है जो आबेहयात के पास होते हुए भी नाली के दूषित जल से अपनी प्यास बुभाता रहा था। देरों पुस्तकें :—इन्द्रजाल एक मृग तृष्णा

ढेरों पुस्तकें :—इन्द्रजाल एक मृग तृष्णा है। प्रत्येक पनुष्य इसे और इसकी कियाओं का साध्य समस्कर इसकी और भागता है। सुपात्र इससे लाभ उठा लेते हैं और कृपात्र अपना भविष्य अन्धकारमय बना लेते हैं। जन साधारण को इसी रूची से लाभ उठाने की सोचकर अनेक छोटे मोट प्रकाशकों ने अनाप शनाप मंत्रों और तंत्रों से युक्त अनेक प्रकार के इन्द्रजाल बाजार में फेंक दिये हैं उनसे जहां साधकों का अहिन होता है, वहां इस अपूर्व प्रन्थ पर से लोगों की श्रद्धा मिटनी जा रही है।

इस इन्द्रजाल का प्रकाशन इस दिशा में एक देवी कदम हो है। जिस प्रकार सूर्य के उग श्राने पर समस्त श्रंधेरा दूर होकर चारों श्रोर शुभ प्रकाश फैन जाता है, उसा प्रकार इस इन्द्रजाल के प्रकाशन से इस विद्या को बदनाम करने वाले उस सभी छोटे माटे श्रन्थों की निराधारिता का पता लग जायेगा जो साधकों को पथ अष्ट कर रहे हैं।

ग्रन्थ का प्रकाशनः - श्रगर इस ग्रन्थ से श्रापको कोई लाभ न पहुंचा तो मैं श्रपनी मेहनत बेकार समभूंगा। ईमानदारी दुनियां में सबसे बड़ी चीज है श्रतः इसका प्रयोग ईमानदारी से करें यह ग्रंथ इसी भाव को लेकर प्रकाशित किया जा रहा है ताकि भारत में "राम राज्य" पुनः स्थापित किया जा संक फिर भी श्रगर श्रापको यह ग्रन्थ पसन्द न ग्राए तो = दिन के श्रन्दर वापिस करदें। जब समय त्राता है तभी काम होता है— यह जरूरी नहीं कि इस ग्रन्थ से त्रापकी मनो-कामना पूर्ण हो ही जाय क्योंकि सभी काम अपने समय के त्रनुसार ही होते हैं। जब समय त्रापके श्रनुकूल होगा तभी श्रापका काम होगा। पुरानी कहावत जो प्रसिद्ध है, के श्रनुसार :--समय करे नर क्या करे, समय बड़ी बलवान। भीलन् लूरी गोपिका, वही यर्जुन वही बाण्।। भगवान-त्रासरे :- फारसी का एक शेर है :-सरं नवीशते:-गर-बद्स्ते खुद् नवीश्त। खुश नवीस यस्तो ना स्वाहद बद नवीरत।। गर खद सर बरना गरदद सर नवीशत। इंसुखन बायद-या-श्रावे जर नवीशत।। मेरी भाग्य रेखा मस्तक में हे भगवान। तू अपने हाथ से लिख। चूं कि तुम सुन्दर लिखने वाले हो श्रोर तुम्हारे हाथ से खराब लिखा ही न जायेगा। सर रहे या न रहे, किन्तु सरका लिखा मिटता नहीं है।

यह प्रवचन सोने के पानी से लिखने योग्य है। उपर्युक्त शेर शत प्रतिशत ठीक है। भाग्य बड़ा प्रवल है। उसकी रेखायें पूर्णा रूप से उस जग नियत्ता के अधिकार में है। अतः सभी कृपाणार्पण की भावना से किया गया है। साधन सभी उत्तमोत्तम फलों का देने वाला होता है - निर्णाय करके साधना करनी चाहिये। साधक की मलाई के लिये

(१) ईश्वर सभी प्राणियों के मन की बात जानता है त्रातः साधक को सर्व प्रथम उसी परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान कर लेना चाहिये।

(२) बहुत से श्रज्ञानी पुरुष ईश्वर के प्रताप की नहीं जान पाते श्रौर श्रविश्वास के वश उसका श्रनादर करते हैं। यह श्रपनी ही हानि के लिये है। श्रतः साधक को चाहिये कि वह भगवान् की महिमा पर हद विश्वास करके उनसे प्रेम करे।

- (३) भगवान् को सबका त्यादि त्यविनाशी जानकर सब प्रकार उस पर विश्वाम करके त्यनन्य भाव से निरन्तर उसका भजन व कीर्तन करते हुए त्यपनी साधना को त्यारम्भ करना चाहिए।
- (४) जो साधक भगवान की उपासना अपने किसी भी स्वार्थ सिद्धि को ध्यान में न देकर करता है ईश्वर भी उसी प्रकार से उसकी साधना को ध्यान में देकर पूरा कराने की कोशिश करता है।
- (४) "भगवान जो छछ करता है यच्छा ही करता है" जिस साधक के दिल में ऐसा विचार होता है यर्थात जो साधक हर एक परिस्थिति में भगवान की इच्छा मानकर सदा प्रसन्न रहता उसको सिद्धि भी यत्यन्त शीघ्र मिल जाती है ऐसा शास्त्रों का मत है।
- (६) साधक को चाहिये कि यपना मन भगवान के यर्पण करदे यर्थात जो भी काम करे वह भगवान के ही मन को बात को समभ कर करे। इसका तात्पर्य यह है कि यपने मन की बात को पूरी करने के लिये इच्छा का सर्वथा त्याग करदे यौर

ईश्वर प्रेरना के अनुसार हर एक किया उसी की मर्जी के अनुसार करे।

(७) साधक को भगवान का ही एक मात्र भक्त हो जाना चाहिये। इस भाव को हृदय में रख कर जब साधक का भगवान से यनन्य प्रेम हो जाता है तो संसार से उसको कोई बास्ता नहीं रह जाता। (=) केवल भगवान की पूजा और उसकी इच्छा दोनों को ही साथक को हर समय ध्यान में रखना चाहिये । अर्थात् यह बात हर समय याद रहनी चाहिये कि जो काम मैं कर रहा हूं क्या वह काम भगवान को भी पसन्द है या नहीं। (१) ईश्वर को पसन्न करने के लिये साधक को जैसा उचित समय पर बन पड़े, खान पान यज्ञ, तप दान कथा यादि प्रेम यौर श्रद्धा से मुक्त होकर अवश्य करनी चाहिए । ऐसा विचार कर लेना चाहिये कि जो भी में कर रहा हूं सब भगवान ही के लिये कर रहा हूँ।

(१०) भगवान सभी प्राणियों में समान रूप से ज्याप्त है उनका न किसी से पत्त है श्रीर न ही उनका किसी से देष है। जो भी उसके गुणों का गान करता हुआ अपने को उसका बना देता है भगवान उसी साधक को अपने हृदय में स्थान देते हैं। (११) जो साधक भगवान का नाम जपता हुआ किमी विशेष परेशानी के वश अपने लच्य की पूर्ति में कोशिश करता है तो वह निश्चय ही परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर लेता है अतः हर समय भगवानं का स्मरण करते हुए ही साधक को कर्तव्य का पालन करना चाहिये। (१२) जो साधक हर समय भगवान से ही चित लगाये रहते हैं । जिन के हर शब्द के साथ भगवान के ही गुणों की चर्चा रहती है जो बात-चीत व व्यवहार में उसके सिवाय किसी को बड़ा कह नहीं पाते और जिन्होंने अपना जीवन उसी के अर्पण कर दिया है साथ ही हर समय उसी में रमे रहते हैं उनको भगवान वह बुद्धियोग प्रदान करता है जिससे शींघ अपने लच्य को प्राप्त होते हैं। (१३) साधक को चाहिये कि वह समस्त इच्छा शक्तियों । त्याग करके एकमात्र भगवान का ही दास हो जाय ऐसा करने पर भगवान उसके समस्त पापों को धोकर उसके ही श्रन्कल फल देते हैं।

(१४) केवल भगवान में ही विश्वास करने वाला साधक श्रेष्ठ कर्मों को करते हुये जो कि भगवान के द्वारा ही कराये जाते हैं। परम गति को प्राप्त होता है जिसका कभी नाश नहीं होता।

(१४) जो सामक भगवान का ही प्रत्येक काम समभकर उसी की इच्छा के श्रनुकूल करता है श्रीर एक मात्र उसी का भक्त है श्रीर सब प्रकार की श्राशक्तियों से रहित है। समस्त प्राणियों में जो वैर भाव से रहित हो चुका है वह व्यक्ति निसंदेह भगवान को ही प्राप्त होता है।

(१६) यद्यपि भगवान की माया बड़ी विचित्र है उसकी माया का पार किसी ने नहीं पाया बड़े बड़े ऋषि मुनी भी इस माया से नहीं बच पाये। स्वयं नारद मुनी भी इस माया के चक्कर में फंस गये थे किन्तु भगवान भी श्रपने सच्चे साधक को इस माया से बचाने के लिये कोई न कोई युक्ति निकाल लेता है।

(१७) यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी खपनी साधना को भगवान के खपण करके उसी का खनन्य भक्त हो जाता है तब भी उसका निश्चय सचमुच श्रेष्ठ समभना चाहिये क्योंकि कल दुराचारी से धर्मात्मा बनने की कोशिश कर रहा है और यदि वह खपने निश्चय पर खटल रहा तो निश्चय ही एक दिन धर्मात्मा बन जायेगा। ऐसे साधक साधु पुरुषों की श्रेणी में खाते हैं।

(१=) भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं होता और नहीं उसको निराशा का सामना करना पड़ता है। ऐसा दढ़ विश्वास करके साधक को अडिग रूप से भगवान के ही आश्रित हो जाना चाहिये।

(१६) चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे वैश्य हो चाहे शृद कोई भी श्रेणी मनुष्य क्यों न हो यदि वह चांडाल प्रकृति का है चोर निश्चय के चनुसार चपने कर्मों में भी चांडालपन प्रयोग करता है यदि वह भी त्राने कर्मों को भगवान के त्राप्ण करदे तब वह भी निरवय त्रापनी प्रकृति को बदल सकता है।

(२०) यह मनुष्य का शारीर श्रनित्य श्रम्भारतित श्रीर मुख रहित है। श्रतः इस की कामना के लिये कोई भी बुरी भावना साधक को प्रयोग में प्रयोगात्मक रूप में नहीं श्रपनानी चाहिये। क्योंकि पता नहीं कत्र यह शारीर श्रात्मा से श्रलग हो जाय। श्रतः इस शारीर पर कोई भरोसा नहीं

करना चाहिये।

(२१) साधक को हर एक जीव में भगवान का ही रूप समस्तकर उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम का प्रदर्शन करना चाहिये। कभी भी उससे द्धेष के साध या श्रकड़ श्रीर बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिये। इसका तात्पर्य है कि उसको श्रपना श्राच रण हर किसी के लिये सस्त विनम्र और निष्कपट बना लेना चाहिये।

(२२) कभी भी खपनी स्वार्थ पूर्ति के ही उद्देश्य से भगवान से प्रेम नहीं करना चाहिये। ऐसा नहीं हो

कि अपने कार्य की प्राप्ति के बाद उसकी याद ही भूल जाओ । साधक को सच्ची शान्ति और साधना के लिये हर समय भगवान से सच्चा सम्बन्ध रखना चाहिये।

(२३) जो साधक अपने मन में यह हृद संकल्प कर लेता है कि मुफे तो उसी भगवान से लगन रखनी है जो अनादि है अन्नत है, अखगड है और जिसका कोई भी भेद नहीं, वह साधक मनुष्यों में श्रेष्ठ और कर्मबन्धनों से मुक्त हो जाता है। (२४) भगवान का दिव्य तेज तथा ऐश्वर्य इतना

(२४) भगवान का दिन्य तेज तथा एरवर्य इतना विल्वाणी है कि उसके सामने सभी सहज नतमस्तक हो जाते हैं उसके सामने महान से महान ज्ञानी विज्ञानी, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, धर्मशील, तपस्यारत, त्राष्ट्रि, महर्षि, वीर पराक्रमी, शान्तिपद और विकट योद्धा सभी मुक जाते हैं अतः किसी भी साधक को उससे अहंकार करके अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत रूप में नहीं करना चाहिये।

(२४) भगवान में चित लगा देन वाला साधक भगवान की कृपा से सब कठिनाइयों एवं परेशा-

नियों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है किन्तु श्रगर श्रहंकार के वशीभूत होकर वह भगवान की इच्छा के विपरीत कार्य करता है तो उसका पतन हो जाता है।

(२६) सब प्राणियों के हृद्य में भगवान हर समय व्याप्त रहता है। शरीर रूपी यंत्र में सभी प्राणियों को वह इच्छानुकूल छुमाता रहता है। उसकी इच्छा शक्ति के श्रनुरूप ही यह शरीर काम करता है श्रतः साधक को सर्वभाव से उसकी शरणागत हो जाना चाहिये।

(२७) जिस परम बद्धा परमेश्वर से सब जीवा-त्मात्रों की उत्पत्ति हुई हैं; चर त्रवर में जिसका साम्राज्य है त्रीर जो समस्त संसार में समान रूप से समाया हुत्रा है उसी भगवान की कर्तव्य कर्मों से साधक को हर समय प्रजा करते रहना चाहिये। (२८) साधक को चाहिये कि सुख में सुखी न हो त्रीर दुख में दुखी न हो। त्रर्थात् त्रपने त्रजुकूल व्यक्ति-त्रस्तु कार्यसिद्धि या परिस्थिति हो जाने पर कोई खुशी का प्रदर्शन न करे त्रीर ना ही त्रपने

प्रतिकूल परिस्थिति या फलप्राप्त होने पर दुखी हो। (२१) साधक को शास्त्राज्ञा के श्रनुसार यज्ञ, जप, तप, दान दिचाणा साधना त्रादि प्रत्येक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भगवान का नाम याद अवश्य करले। (३०) साधक को यह भी चाहिए कि वह अपनी समस्त इन्द्रियों पर काचू रखे। इन्द्रियों के द्वारा विषयों का सेवन न करने से ऊपर से तो इसका सम्बन्ध टूट जाता है किन्तु कुछ समय बाद फिर इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है किन्तु भगवान में रमजाने पर साधक की उस श्राशक्ति का नाश सदा के लिये हो जाता है।

सावधान ३१: -इन्दियां अपने क्लों द्वारा साधक का ध्यान विषयों की ओर ले जाती हैं। अतः भगवान की ओर ध्यान लगाने वाले साधकों को पहले आपनी इन्द्रियों पर अधिपत्य जमाना चाहिये। (३२) साधक को अपने किए और करने वाले सभी कार्य उस भगवान के ही अपी कर देने चाहिये। आशा और ममता का त्याग करके ही उन आवश्यक कार्यों का आचरण करे किन्तु भगवान को उस समय भी न भूले।

(३३) साधक को चाहिये कि जो साधना वह त्यासानी से कर सकता है त्यौर जो उसके त्यनुकूल है एवं जिसमें साधक को सुगम है उसी को व्य-वहार में ले।

(३४) साधक को चाहिये कि वह अपनी बुद्धि को स्थिर रखे विचलित न होने दे। निन्दा को और स्तुति को समान रूप से देखे। और भगवान का समरण चिन्तन करने का अपना स्वभाव बना ले। अपने रहने का स्थान भी वह अपना न समसे क्यों कि सदा उसी जगह नहीं रहना।

(३४) जो साधक शरीर त्रौर त्रात्मा का भेद त्रियन विवेक रूपी नेत्रों से देख लेते हैं। वे पर-मात्मा को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं त्रौर प्रकृति से छुड़ाने वाले परमात्मा को भी जान लेते हैं।

(३६) साधक के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की श्रभिलाषा हर समय मौजूद रहनी चाहिये। उसकी पूर्ति के लिए वह श्राचरण व कर्म करना चाहिये जो एक सच्चे भक्त के लिये भगवान ने बताया है उन गुणों को श्रपने जीवन में क्रिया-न्वित करना चाहिये।

(३७) साधक को यह भी भली भांति पता होना चाहिये कि इस शरीर में जीव के साथ-साथ साज्ञी के रूप में देखने वाला उप द्रष्टा इसको सम्मति देने वाला एवं भरण षोषण करने वाला परमेश्वर भी है जो परमात्मा क नाम से पुकारा जाता है वह सर्वण विलज्ञण है।

(३८) साधक को चाहिये कि वह बाह्या से लेकर शूद्र तक और गौ, हाथी, घोड़े श्रादि सभी जान-वर और पत्ती-श्रादि में समान भाव व्याप्त पर-मात्मा का रहस्य भली भांति जानकर ही वह इनसे व्यवहार करें। किसी का भी श्राचार विचार मान कर उसके प्रति प्रियता में कभी न करे।

(३१) जो भगवान श्रनादि परत्रह्म इन्द्रियजीत होने पर भी सब जगह सब इन्द्रियों का काम करने में समर्थ है। जिसके लिये बड़ी से बड़ी बात का भी कोई मूल्य नहीं वह श्राशक्ति के रहित श्रीर सब का धौरण पोषण करने वाला है, गुणातीत होते हुए भी सभी गुणों का भोक्ता है उसी ईश्वर के त्याश्रित साधक को रहना चाहिये।

(४०) साधक को समभना चाहिये कि परमात्मा उससे दूर से भी दूर और निकट से भी निकट है। सब दीपों का उजाला, यज्ञान से सर्वथा यतीत और सबके हृदय में ज्याप्त है। यचल रहकर भी सब जगह विचरण करता है ऐसे सर्वगुण सम्पन्न भगवान के गुणों को समभना चाहिये।

(४१) साधक को सममना चाहिये कि समस्त शरीरों में जीवात्मा के साथ उसका परमसुदृढ़ परमेश्वर भी रहता है जो शरीर और जीवात्मा दोनों को जानने वाला है । उसी के श्राधीन हो जाना चाहिये।

(२२) साधक को दृढ़ निश्चय वाला बनना चाहिये यर्थात् एक मात्र भगवान पर उसकी प्राप्ति के साधनों पर विकल रहित दृढ़ विश्वास होना चाहिये, यन्य किसी पर भी नहीं।

(४३) साधक मन और बुद्धि को अपने से हटा

कर भगवान के त्र्यपा करदे। इनको त्रयना न माने । सदा त्रसंग होकर किसी प्रकार की कोई कामना त्रीर जिज्ञासा न रखे।

(४४) सर्वत्र समान भाव से परिपूर्ण परमात्मा का दर्शन करने वाला साधन सम्पन्न मनुष्य सब प्राणियों में परमात्मा की श्रीर सब प्राणियों को परमात्मा में समान देखता है। इस कारण उसके राग देष नष्ट हो जाते हैं।

(४४)साधक को स्वाभाविक समता युक्त करुण भाव से सम्पन्न होना चाहिये। किसी प्रकार का भेद भाव नहीं रखना चाहिये।

(४६) साधक को मिट्टी, कंकड़, पत्थर, सोना सब वस्तुओं को समान दृष्टि से देखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि उसको किसी लोभ त्यादि में नहीं फंसना चाहिये, तभी वह हानि एवं लाभ में बराबर रह सकता है।

(४७) सुल, दुल, रोग, बीमारी श्रीर जन्म मरगा श्रादि को साधक को केवल शरीर के विकार सम-मना चाहिये कि इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। (8=) कर्म के फल की इच्छा करने वाला साधक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। श्रतः शान्ति प्राप्त करने के लिये विना किसी फल की श्राशा के ही कार्य करना चाहिये।

(४६) जो सायक न तो किसी कामना के वशीभूत कार्य करता है और न ही किसी से द्वेष
करता है। उसका कार्य मन्यासियों जैसा है, वह
संसार से अलग होता है और फिर संसार में
आकर मोच को प्राप्त होता है।

(४०) साधक को प्रत्येक कार्य इच्छा शक्ति का त्याग करके त्योर कार्य के प्रराहोने या त्रपूर्ण रहने, दोनों दशात्रों को एक सां मानकर ही करना चाहिये।

याज की यधिकाधिक, रोग शोक, द्रोह द्रेष, वैर-हिंसा यादि सभी कठिनायों से छुटकारा पाने के लिये भगवान का नाम ही महोषधि है। इसी का सेवन करने पर कल्याण होना निश्चित है।

(४१) साथक को पारिवारिक मंभटों से अर्थात् पुत्र, धन, स्त्री, गृहवार आदि से अलग रहना चाहिये । त्रलग होने का त्रर्थ यह नहीं कि बिल्कुल घर बार छोड़ दें, बिल्क यह है कि घर में ही, रहते हुए साधना के लिये उन से कोई सम्पर्क रखना।

(४३)कर्म फल की इच्छा से किया हुआ कार्य पूर्ण रहता है और कर्म का फल न चाहते हुए जो काम किया जाता हैं वह उसी तरह पाप से लिप्त नहीं होता जैसे कमल पानी से।

(५४) समता में जिन साधकों का मन स्थिर हो गया है वही सच्चे साधक हैं। उनका जीवन भी उज्ज्वल है, त्यौर उन्होंने संसार पर विजय प्राप्त करनेका साधन तथ्यार किया हुत्या है वे ही लोग ब्रह्म में स्थित हैं।

(४४) सायक की दृष्टि में वे गुण जरूरी हैं, जिन से कि जल चर, थल चर, नम चर यथित संसार के समस्त जीवों क यन्तर उसी परमपिता-परमेश्वर की दी हुई यात्मा (जीव) समान रूप से दिखाई दें। (४६) चल योर यचल सभी उत्पन्न प्राणी शरीर योर यात्मा के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे सभी प्राणियों में समान भाव रखना साधक का परम कर्तव्य है।

(४७) निष्ठ कामी व्यक्ति कर्मों के अच्छे या ब्रेरे फल का त्यागन करके सबको समान समभ कर इन बन्धनों से सदा के लिये छूट जाता है और परम पद को प्राप्त करता है।

(४८) साधक को शरीर से सर्वथा यलग रहते हुए यहंकार का त्यागन कर देना चाहिये। यथीत शरीर को यपना रूप कभी नहीं मानना चाहिये। (४१) साधक को इन्द्रियों के शब्द, स्पर्श, रंग-रूप, यच्छा बुरा, गंध और रस यादि की तरफ से बिल्कुल बैराग्य ले लेना चाहिये।

(६०) त्रापनी भिन्त के द्वारा ही साधक भगवान से त्रोर उसमें तत्त्वों से इच्छा की पूर्ति कर सकता है। किन्तु कर्म करते समय इच्छा का व्यान रखना चाहिये। इसके बाद वह स्वयं भगवान में लिप्त हो जाता है।

साधक को मालूम होना चाहिये कामना वाला मनुष्य निरन्तर श्रमाव की श्राग में

जलता रहता है, उसकी कामना कभी पूरी नहीं होती । यह विचार उसकी यज्ञानता यौर यहंकार से उत्पन्न होता है इसकी पूर्ति के लिये वह प्रयत्न करता रहता है। सफलता न मिलने पर कोध उत्पन्न होता है, त्रौर इस कोध के वश में वह अपने को और दूसरों को ऐसी हानि पहुंचाने की कोशिश करता है जिसका कि कोध शांत होने पर उसे स्वयं दुख होता है। च्यान रहे कि क्रोध मनुष्य को ग्रंधा बना देता है। त्रपनी कामना की पूर्ति होने पर ऐसे व्यक्ति को लोभ पैदा हो जाता है। लोंभ के वश में भी वह ऐसे एस पाप करना चाहता है जो कि उसे वास्तव में नहीं करने चाहिये। यतः इस कामना से जितना वचा जाय अच्छा है, क्योंकि पूर्ति व आपूर्ति दोनों ही हानिकारक हैं । ऐसा करने वाला साधक राज्ञस वृति से बचं जाता है, और अपना जीवन भी सुख पूर्वक बना लेता है।-त्याग जीवन की सबसे उच्च पहेली है, यगर इसकी बना लिया गया तो समभो जीवन पर विजय प्राप्त कर

ली, जो सुख व शांति त्याग में है वह भोग विलास में नहीं मिल सकता। भोग विलास तो मनुष्य को राज्ञस बना कर पतन की चोर ले जाता है चौर उस को भांति-भांति के दुख व द्रिद्ता प्राप्त होते हैं। यद्यपि शांति सुख से उनका मनमाना धन-दोलत. जायदाद, पद, अधिकार, यश और प्रतिष्ठा तो नहीं प्राप्त हो सकते किन्तु इस से यशांति. शारीरिक व मानसिक पीड़ा बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। यदि तुम्हारे पास धन दौलत कमाने का कोई साधन है या किसी ऐसे ऊंचे पद पर हो जहां इस चीज की कोई कमी नहीं । यह भी हो सकता है कि बड़ा यादमी होने के नाते नागरिक प्रतिष्ठा और मान में कोई कमी न रखते हो, किन्तु यदि तुम्हारे पास त्याग और विश्वास की कमी है त्रौर दिल में प्रेम नहीं है तो यह सब कुछ बेकार है । तुम सदा कामना, क्रोध, लोभ, मोह श्रौर यहंकार के फन्द में ही फंसे रहोंगे। इससे छुटकारा प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। भविष्य में भी तुम कभी सुखी नहीं रह सकते और दिन

रात कामना की त्राग में जलते रहागे। ईश्वर की कृपा के प्रकाश में उसकी छत्र छाया में वही व्यक्ति रह सकता है।जो इसमें विश्वास करता हो जो निडर हो, कर्तव्य परायण हो व त्र्यपने निश्चित कर्मों को उसी की त्राज्ञा के त्र्युसार करता चला त्रा रहा हो, पाप के बंधन से वह त्रादमी सदा बचा रहता है। सबको एक जैसा समसा। इस भावना के वशीभृत जिस व्यक्ति का हद होता है वह त्र्युनी शक्ति त्रौर धन का उपयोग कभी कमी नहीं करता।

प्राचीन तन्त्र शास्त्रों के प्रयोग-पाटकों की जानकारी के लिये प्राचीन तन्त्र प्रन्थों में विण्ति प्रयोगों का यहां वर्णन किया जा रहा है। जिन लोगों को प्राचीन तन्त्र प्रन्थों में वर्णित विभिन्न प्रकार के तांत्रिक साधनों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करनी हो उन्हें देहाती पुस्तक भगडार, चावड़ी वाजार, दिल्ली—६ द्वारा प्रकाशित प्राचीन यन्त्र मन्त्र तन्त्र शास्त्र प्रथित 'महा इन्द्र-जाल' नामक प्रथ की प्राचयन करना चाहिये।

यह ग्रन्थ १६ खराडों में हे त्रीर प्रत्येक खराड का मूल्य ७)५० रु० है। पूरा ग्रंथ मंगाने पर सिर्फ १०१)रु की वी० पी० की जायगी। अर्थात १६१)रु रियायत तथा डाक खर्च माफ । पाचीन तन्त्र ग्रंथ में वर्णित प्रयोग इस प्रकार हैं। षट कर्मी का वर्रान-तांत्रिक साधनों के लिये ६ प्रकार के कर्म माने गये हैं।

 शान्तिकररा—शान्तिकरगा के प्रयोगों द्वारा रुत्या तथा यह यादि के दोषों को शान्त किया जाता है।

२. वशीकररा-वशीकरण के प्रयोगों द्वारा स्त्री-पुरुष तथा अन्य प्राणियों को अपने वश में किया जाता है।

३. स्तम्मन-स्तम्भन के प्रयोगों द्वारा विभिन्न जीवों की प्रवृत्ति को अवरुद्ध किया जाता है। ४. विद्वं षरा-विद्वेषण के प्रयोगों द्वारा मित्र भावापन्न प्राणियों की पारस्परिक प्रीति को नष्ट करके उनमें द्वेष-भाव उत्पन्न करा दिया जाता है। ५. उच्चाटन-उच्चारन के प्रयोगों दारा किसी

मनुष्य यादि को यपने गांव, नगर, देश यादि से दूर कर दिया जाता है।

६. माररा-मारग के प्रयोगों द्वारा जीवों का प्राग्-नाश किया जाता है।

इन ६ कमों के १ भेद तथा अनेक उपभेद होते हैं। परन्तु तन्त्र-शास्त्र की सभी कियाएं इन ६ कमों के ही अन्तर्भूत होती हैं अतः इन कमों के लिये इनके देवता, काल, आदि की जानकारी प्राप्त करके किसी भी साधन में प्रवृत्त होना चाहिये। षट कमों के देवता—षट कमों के देवता नीचे लिखे अनुसार कहे गये हैं:—

?. शान्ति कर्म की अधिष्ठात्री देवी - रति

२. वशीकरण की ऋषिष्ठात्री देवी - वाणी

३. स्तम्भन की ऋधिष्ठात्री देवी - रमा

४. विद्रेषण की यधिष्ठात्री द्वी - ज्येष्ठा

४. उच्चाटन की श्रधिष्यत्री देवी - दुर्गा

इ. मारण की अधिष्ठात्री देवी — भद्रकाली

षटकर्मों की दिशाएं

कौन से कर्म में कौनसी दिशा प्रशस्त है. इसे नीच

लिखे अनुसार सममना चाहिये :-

१. शान्ति कर्म में - ईशान कोगा

२. वशीकरण में - उत्तर दिशा

३. स्तम्भन में - पूर्व दिशा

४. विद्रेषण में - नैऋत्य कोण

४. उच्चाटन में - वायव्यकोगा

६. मारण में - श्राग्नकोण

षटकर्मों के लिये काल निर्णाय कौनसा कर्म किस काल (समय) में करना चाहिये। इसे नीचे लिखे अनुसार सममना चाहिये। १-वशीकरण-दिन के पूर्व भाग में। १-विद्धेषण तथा उच्चाटन दिन के मध्यभाग में। १-शांति और पुष्टि कर्म-दिन के श्रंतिम भाग में। १-मारण कर्म-सन्ध्या काल में।

षट कर्मों के लिये त्र्यासन कौनसा कर्म किस श्रासन पर बैठ कर करना उचित है, इसे नीचे लिखे श्रनुसार समस्ता चाहिये--- १-वशीकरण के लिये-मेंदा या भेड़ के चमड़े का श्रासन

२-ग्राकर्षण के-लिये-व्याघ चर्म ग्रर्थात बाघ के चमड़े का श्रासन

३—उच्चाटन के लिये—ऊंट के चमड़े का श्रासन। ४—विद्रेषण के लिये—घोड़े के चमड़े का श्रासन। ४—मारण के लिये—भेंसे के चमड़े का श्रासन। ६—मोत्त साधन कर्म के लिये—हाथी के चमड़े का श्रासन।

लाल रंग के कम्बल के त्रासन पर बैटकर सब कर्मी का साधन किया जा सकता है।

माला, जप, मुद्रा, घ्यान त्यादि के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिये हमारे यहां से प्रकाशित—'तांत्रिक साधन विधि' एवं 'मन्त्र सिद्धि' नामक पुस्तकों को मंगाकर पढ़ना चाहिये। तांत्रिक साधनों की पूर्व एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त किये विना कोई साधन सफल नहीं होता। यह स्मरण रखना चाहिये। सर्वजन वशीकरण मंत्र—श्रागे लिखा मन्त्र सब लोगों को वश में करने वाला माना जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिये १००८ की संख्या में जप करना चाहिये।

मन्त्र इस प्रकार है:—

'ॐ सर्वलोक वरांकराय करकर स्वाहा'—मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर, इस मन्त्र के दारा निम्नलिखित प्रयोगों की वस्तुत्रों को श्रीमंत्रित करना चाहिये। प्रयोग में श्राने वाली सभी वस्तुत्रों को एकत्र करके उन पर उक्त सिद्ध मन्त्र को १०८ बार जप कर फूंक मारने से श्रीमंत्रण का कार्य प्ररा हो जाता है, श्रीमन्त्रित वस्तुश्रों का यथाविधि प्रयोग करना चाहिये। इस मन्त्र के प्रयोग निम्नलिखित हैं।

ब्रह्म दण्डी का प्रयोग-ब्रह्म दग्रडी, वन श्रौर क्रूड-इन तीनों वस्तुश्रों को समभाग लेकर, क्रूट पीस कर चूर्ण करलें। फिर उस चूर्ण को उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार श्रमिमंत्रित करे। तत्पश् चात श्रमिमंत्रित चूर्ण को पान में रख कर, वह पान उस व्यक्ति को खिलादे जिसे वशा में करना

हो। इस श्रमिमन्त्रित चूर्गी युक्त पात को खाने वाला व्यक्ति पान खिलाने वाले के वशीभृत हो जाता है।

वट मूल का प्रयोग-गरगद की जड़ को पानी में यिस कर उक्त मंत्र से १०८ बार श्रमिमंत्रित कर अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। फिर जिस साध्य-व्यक्ति के पास जाकर पहुंचें वह देखते ही वशीभूत हो जायगा।

अप्रामार्ग का प्रयोग-त्रयामार्ग त्रर्थात् त्रोंगा, जिसे चिर-चिया या श्राया-मारा भी कहत हैं, का चूर्गा बनाकर उस चूर्मा को उदत मंत्र से १०८ बार श्रमिमन्त्रित करक, उसे पान में रख कर साच्य व्यक्ति को खिलाई, तो पान खाने वाला व्यक्ति साधक के दशीभूत हो जाता है।

सहदेई का प्रयोग- सहदेई नामक बूटी को छाया में छलाकरं चूर्ण करलें। फिर उस चूर्ण को पूर्वीक्त मंत्र से १०८ बार श्रमिमन्त्रित करके साध्य-व्यक्ति को पान में रख कर खिलादें तो वह वसीमृत हो जायमा।

कुं कुम का प्रयोग—इं इम, नागर मोथा, कूठ, हरताल व मैनसिल, इन सब वस्तुत्रों को समभाग लेकर श्रनामिक उंगली के रवत में पीस कर लेप बनालें, फिर उस लेप को उक्त मंत्र से १०८ बार श्रमिमन्त्रित करके श्रपने मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के पास पहुंचें तो वह साधक को देखते ही वशीभूत हो जाता है।

गोरोचन का प्रयोग-गोरोचन, पद्म-पत्र, त्रिपंगु
श्रीर लाल चन्द्न-इन मन वस्तुत्रों को समभाग
लेकर इकट्डा पीस लें। फिर उस लेप को उक्त
मंत्र से १०८ बार श्रीमान्त्रित करके श्रपने मस्तक
पर तिलक लगाकर जिस साध्य-व्यक्ति के पास
पहुंचें, वह साधक को देखते ही वशीभूत हो।
श्वेलगु जा का प्रयोग-श्वेत गु जा श्रार्थात सफेद
श्वाची को हाया में खुखा कर किपला गाय के
दूध में चिस लें फिर उस लेप को प्रवीक्त मन्त्र
से १०८ बार श्रीमान्त्रित कर, श्रपने मस्तक पर
तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के पास पहुंचें तो

वह देखते ही वशीभूत हो जाता है।

श्वेत दुर्वा का प्रयोग-श्वेत दुर्वा अर्थात् सफेद रंग वाली दूब को गाय के दूध में घिस कर उक्त मंत्र से १०८ बार त्राभिमन्त्रित करें, फिर उसका मस्तक पर तिलक लगाकर-साध्य व्यक्ति के पास पहुंचें, तो वह देखते ही वशीभूत हो जाता है। श्वेतं त्र्रक पुष्प का प्रयोग-सफेद याक के फूलों को द्वाया में सुखा कर किएला गाय के दूध में पीसकर उसे पूर्वीक्त मंत्र से १०८ बार यभिमन्त्रित करके यपने मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के सामने जा खड़े हों, तो वह देखते ही वशीभूत हो जायगा। हरताल का प्रयोग-हरताल, यसगन्ध तथा सिन्दूर को केले के रस में पीस कर, उक्त मन्त्र से १०= बार श्रमिमन्त्रित करके अपने मस्तक पर तिला कर साध्य व्यक्ति के पास पहुंचें तो वह देखते ही वशीभूत हो जाता है। अपामार्ग बीज का प्रयोग-यपामार्ग यथीत् श्रोंगा के बीजों को किपला गाय के दूध में पीस कर उक्त मंत्र से १०८ बार यभिमन्त्रित करके अपने मस्तक पर तिलक लगा कर जिस साध्य

व्यक्ति के पास पहुंचा जायगा वह देखते ही वशी-भूत हो जायगा।

पान एवं तुलसी का प्रयोग-पान तथा उलसी के पत्तों को किपला गाय के दूध में पीस कर, उक्त मंत्र से १०८ बार श्रीमिमित्रत करके उसका श्रपने मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के सामने जा पहुंचें तो वह देखते ही वशीभृत हो जाता है। सर्वजन वशीकरण दूसरा मन्त्र-नीचे लिखा मन्त्र भोजन किये बिना ४०० की संख्या में जप करने से सिद्ध हो जाता है। मन्त्र यह है:-

"ॐ मों ड्रो"

जिस व्यक्ति को वरा में करने की इच्छा से इस मन्त्र का जप किया जाता है, वह चाहे राजा हो श्रथवा सामान्य व्यक्ति, पत्र हो श्रथवा मित्र, भाई हो या श्रोर कोई, वशीभृत हो जाता है। सर्वजन वशीकरण तीसरा मंत्र-नीचे लिखा मन्त्र १००० की संख्या में जप करने से सिद्ध होता है। मंत्र यह है-

"ॐ चामुगडे जय जय वश्यं करि जय जय सर्वे

सत्वान्नम स्वाहा ।"

मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद यावश्यकता के समय रिववार अथवा मंगल वार के दिन इस मंत्र द्वारा गुलाव के फूल को १०८ बार अभिमन्त्रित करके जिस व्यक्ति को वह फूल दे दिया जायेगा वह साधक के वशीभूत हो जायगा।

सर्वजन वशीकरण चौथा मन्त्र—'ॐ नमो भगवति मातंगेश्वरि सर्व मुखरंजनि सर्वेषां महा-माये मातंगे कुमारिके नन्द नन्द जिञ्हे सर्वलोके वश्य करि स्वाहाः ।'

यह मन्त्र दस हजार की संख्या में जपने से सिद्ध होता है। इस मंत्र के प्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला प्रयोग:—चन्द्र ग्रहण के समय विष्णु कांता की जड़ लाकर उसे उक्त मंत्र द्वारा १०८ बार श्रमिमन्त्रित करे, फिर उसका श्रंजन श्रांखों में लगाकर जिस साध्य व्यक्ति के पास पहुंचा जायगा वह देखते ही वशीभूत हो जायगा। दूसरा प्रयोग:—मैनसिल, गोरोचन तथा ताम्बुल को पीस कर उक्त मंत्र द्वारा १०८ बार श्रभिमन्त्रित कर चपने मस्तक पर तिलक लगाकर जिस साच्य व्यक्ति के पास पहुंचा जाय वह देखते ही वशी-भूत हो जाता है।

तीसरा प्रयोगः—शुक्ल पद्म की त्रयोदशी के दिन सफेद छ घर्म को जड़ सहित उसाड़ कर घर ले आए। फिर उसे इस्ट धीस कर चूर्ण बनाले तत्पश्चात् उस चूर्ण को उक्त मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित करे अभिमन्त्रित चूर्ण जिस साच्य व्यक्ति को पान में रख कर खिला दिया जायगा वह साधक के वशीभूत हो जायगा।

सर्वजन वशीकरण पांचवां मन्त्र—नीचे लिखा मन्त्र १०००० की संख्या में जपने से सिद्ध हो जाता है। मन्त्र इस प्रकार है:-

'ॐ हीं मोहिनी स्वाहाः'

मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर जल, पुष्प, वस्त्र श्रथवा किसी उत्तम फल को इस मन्त्र द्वारा १०८ बार श्रभिमन्त्रित करके वह वस्तु जिस व्यक्ति के हाथ में दी जायेगी वह वशीभूत हो जायगा। सर्वजन वशीकरणा छठा मन्त्र—श्रागे लिसा मन्त्र १०००० एक लाम की मंख्या में जपने से सिद्ध हो जाता है। इसे 'मृतनाथ मन्त्र' कहा जाता है। जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तय यावश्यकता के समय इस मन्त्र को १०= बार जप कर साध्य व्यक्ति के साथ साथ भृतनाथ का स्मराण करने से साध्य व्यक्ति वशीभूत हो जाता है।

'ॐ नमः स्वधि साधनी स्वाहा।'
सर्वजन वशीकररा। सातवां मन्त्र—नीचे
लिखा मन्त्र तिराहे पर चैठ कर एक लाख की
संख्या में जप करने से सिद्ध होता है, मन्त्र इस
प्रकार है—

"ॐ हीं हीं कालि कालि स्वाहा" जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब त्रावश्यकता के समय जिस स्त्री या पुरुष को वशा में करना हो, उसके पास जाकर १०८ बार मन्त्र पढ़ कर उस पर फूंक मारने से वह व्यक्ति साधक के वशीभूत हो जाता है।

सर्वजन वशीकरण त्र्याठवाँ मनत्र—'ॐचिरि चिरिचागडली महाचागडाली त्रमुके में वश मानय स्वाहा।' यह मन्त्र सात दिन और सात सात रात्रि तक निरन्तर जपते रहने से सिद्ध होता है। मन्त्र में जिस जगह 'यमुक' शब्द याया है, वहां जिस ब्यक्ति को वशीभूत करना हो, उसके नाम का उच्चारण करना चाहिए जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब नीचे लिखे यनुसार इसका प्रयोग करना चाहिये।

मन्त्र में 'यमुक' के स्थान पर साध्यव्यक्ति के नाम सहित एक ताल पत्र पर लिखे, फिर उस मन्त्र लिखे ताल पत्र को दूध मिले हुए पानी में पकावे। इस उपाय से जिस व्यक्ति का नाम ताल-पत्र पर लिखा होगा वह साधक के वशीभूत हो जायगा। प्रयोग के सम्बन्ध में दो त्र्रार्थ विधियां इस प्रकार बताई गयी हैं।

पहली विधि-इस मन्त्र को साध्यह व्यक्ति के नाम सहित बेल के कांट्रे द्वारा ताल-पत्र पर लिख कर उस तालपत्र को दूध में पकावे। फिर ३ दिन तक उस तालपत्र को कीचड़ में रखे, तीन दिन बाद तालपत्र को कीचड़ में से निकाल कर दुर्गोत्सव मगडप के द्वार में गाड़ दें। इस प्रयोग के करने से साध्य व्यक्ति वशीभूत हो जाता है।

दूसरी विधि:—वेल के कांटे दारा ताल-पत्र के उपर उक्त मन्त्र को लिखे। फिर भद्रकाली की प्रजा करके जिस व्यक्ति को वश में करना हो उसके घर मं उस ताल पत्र को गाड़ दें तो साव्य-व्यक्ति साधक के वशीभूत हो जाता है।

तीसरी विधिः—'रं सर्वलोक वश मानय स्वाहा' इस मन्त्र से जप तथा प्रशेक्त मन्त्र द्वारा प्रजन करने पर साध्य-व्यक्ति को वश में किया जा सकता है।

सर्वजन वशीकरण नवां मनत्र—नीचे लिखा मन्त्र भी सब लोगों को वशीभूत करने वाला है। यह १००० की संख्या में जपने से सिद्ध होता है। मंत्र इस प्रकार है 'ॐ नमः कामाय सर्वजन प्रियाय सर्वजन सम्मोहनाय ज्वल ज्वल प्रज्वालय प्रज्वालयसर्वजनस्य हृद्यं मम वशं कुरु कुरु स्वाहा।' त्यावश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार जप करके जिस साच्य व्यक्ति के शरीर पर फूंक मारी जायगी, वह साधक के वशीभूत हो जायगा।
सर्वजन वशीकरण दसवाँ मन्त्र—यागे लिखा
मन्त्र १००० की संख्या में जपने से सिद्ध होता
है। इस मन्त्र का जप करते समय कामदेव का
निम्न लिखित रूप में ध्यान रखना चाहिये।
कामदेव का शरीर स्वर्ण निर्मित जैसा है। यौर वह
यपने धनुष को कानों तक खींचे हुए युवती सुन्दरी
के हृद्य पर अपनी निश्वल हिन्द को आरोपित
किये हुए है। मन्त्र यह है:—

'ॐ मद मद मादय मादय हीं वशय-त्रमुकं स्वाहा।' इस मन्त्र में जहां त्रमुकं लिखा है वहां त्रमुकं के स्थान पर जिस व्यक्ति को वश में करना हो, उस

के नाम का उच्चारण करना चाहिये। दस हजार की संख्या में इस मन्त्र को जपने तथा पूर्वोक्त विधि से कामदेव का च्यान करते हुए दस हजार की संख्या में लाल रंग के पुष्प चढ़ाने से यह मन्त्र सिद्ध होता है। इस मन्त्र की साधन-सम्बन्धी सभी क्रियाएं बायें हाथ से करनी चाहिए। इस मन्त्र का नाम 'मदनमन्त्र' है। जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब यावश्यकता के समय इस मन्त्र का १०८ बार जप करके साध्य व्यक्ति के शरीर पर फूंक मारने से वह साधक केवशीभूत हो जाता है। सर्वजन वशीकरशा ग्यारहवाँ मन्त्र—नीचे लिखा मन्त्र १ लाख की संख्या में जप कर दस हजार की संख्या में जप कर दस हजार की संख्या में सिरस वृत्त की समाधि से हवन करने पर सिद्ध होता है। मन्त्र को जपते समय चामुगडा देवी के निम्न लिखित स्वरूप का ध्यान करना चाहिंथे।

'वामुगड देवी करोड़ दांतों वाली, सुन्दर मुख वाली, यन्धकार में स्थित, यपने दायें हाथों में पाश तथा मुगड को धारण किये हुए हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वह अयदायक वाधम्बर से धावृत्त तथा शव के उपर बैठी हुई हैं।

चामुराडा देवी का विधि पूर्वक पूजन करने के बाद मन्त्र का जप करना चाहिये मन्त्र इस प्रकार है— "ॐ चामुराडे जय चामुराडे मोहय वशमानय अमुकं स्वाहा।"

इस मन्त्र में जहां 'यमुकं' शब्द त्राया है, उस स्थान

पर साध्य व्यक्तिके नाम काउच्चारण करना चाहिये। जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब जिस व्यक्ति को वश में करना हो, उसके शरीर पर १०८ बार मन्त्र पढ़कर फूंक मारदे तो वह व्यक्ति साधक के वशी-भूत हो जाता है।

सर्वजन वशीकरण बारहवाँ मंत्र—नीचे लिखा मन्त्र भी सर्वजन वशीकरण के प्रयोग में त्राता है। मन्त्र यह है:—

'ॐ नमो भगवती स्चिचागडालिनी नमः स्वाहा।' इस मन्त्र की साधन विधि यह है।

जिस व्यक्ति को वश में करना हो, उसकी एक मोम की मूर्ति तैयार करे मूर्ति कृतांजील, युक्तपाद तथा यङ्ग प्रत्यङ्ग सहित होनी चाहिये। फिर उस मूर्ति में प्राणा प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्ति को सामने रख कर उक्त मन्त्र का दस हजार की संख्या में जप करे। मूर्ति को तैयार करते समय भी उक्त मन्त्र का निरं-तर जप करते जाना चाहिये। जब निश्चित संख्या में जप पूरा हो जाय, तब उस पुतली को श्रंगारों की श्राग्न में तपाना चाहिये। पुतली को श्रंगारों

६३= में तपाते समय भी मन्त्र का जप तथा साध्य व्यक्ति का च्यान करते जाना चावश्यक है। इस किया के करने से साध्य व्यक्ति साधक के वशी-भूत हो जाता है। सवंजन वशीकरण तेरहवां मनत्र--निम्न लिखित मन्त्र २०००० की संख्या में जपने से सिद्ध होता है। मन्त्र यह है। ॐ यें परत्तो भयं भगवती गम्भीर रेछ स्वाहा।' जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब त्र्यामार्ग श्राधामारा की जड़ तथा गोरोचन को पानी में पीस कर उक्त मन्त्र से १०८ बार श्राभिमंत्रित करे फिर उसका अपने मस्तक पर तिलंक लगा कर जिस साध्य व्यक्ति के पास पहुंचा जाय, वह देखते ही वशीभून हो जायगा। सर्वजन वशीकरण चौदहवाँ मन्य-नीचे

सर्वजन वशीकरण चौदहवाँ मन्द्र—नीचे लिखा मन्त्र ३०००० की संख्या में जपने से सिद्ध होता है। मन्त्र इस प्रकार है।

'ॐ नमो भगवते उड्डामरेश्वराय मोहय मोहय मिलि ठः ठः स्वाहा ।' जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब नीचे लिखे श्रनुसार किसी भी प्रयोग को करने से कार्य-सिद्धि होती है। पहला प्रयोग—चेल-पत्र तथा नीच्च को बकरी के दूध में घोंट कर उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार श्राभमंन्त्रित कर, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के सामने पहुंचने से वह व्यक्ति देखते ही वशीभूत हो जाता है।

दूसरा प्रयोग-यंग के बीज तथा ग्वारपाठ की जड़ को एक साथ वोंट-पीस कर उक्त मंत्र से १०८ बार श्रमिमन्त्रित करे, फिर उसका अपने मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के सामने पहुंचने से बह व्यक्ति देखते ही वशीभूत हो जाता है।

तीसरा प्रयोग-गोरोचन, मछलो का पिता, बंश-लोचन, केशर, चन्दन तथा काक जंघा, इन सब वस्तुओं को समभाग लेकर किसी क्वारी कन्या के हाथ से बावड़ी जल में पिसवाएं, फिर उस लेप को मन्त्र द्वारा १०= बार श्राभमंत्रित करके श्रापने प्रस्तक पर तिलक लगाकर साच्य व्यक्ति के पास पहुंचा जाय तो वह देखते ही वशीभूत होता है। सर्वजन वशीकरण पन्द्रहवां मन्त्र—नीचे लिखा मन्त्र १००८ बार जपने से सिद्ध होता है। मन्त्र इस प्रकार है।

'ॐ नमो नपो कदसंवारिनि सर्वलोक वश्य करि स्वाहा।'

जब मन्त्र सिद्ध हो जाय, तब नीचे लिखी विधियों में से किसी भी एक के अनुसार इसका प्रयोग करना च!हिये।

पहली विधि-शनिवार के दिन ब्रत करके उत्तर दिशा की योर मुंह करके बैठकर, उसी स्थिति में इन्द्रायण को जड़ मूल सहित उखाड़े। फिर उसके पंचांग में सोंठ, काली मिर्च तथा पीपल मिलाकर बकरी के मूत्र में पीसकर भरवेरी के समान गोलियां बनाएं त्रौर उन गोलियों को छाया में सुखालें जब प्रयोग करना हो, उस समय पत्थर की शिला पर पानी के संयोग से चन्दन को चिस कर उसी शिला पर साध्य व्यक्ति के नाम को लिखे, फिर उक्त गोली को भा उसी शिला पर विसकर उक्त मन्त्र से १०८ बार श्रमिमन्त्रित

करे। तत्पश्चात उसका त्रपने मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के सामने पहुंचें, तो वह देखते ही वशीभूत हो जायगा।

दूसरी विधि-पूर्वीकत गोली को गोरोचन तथा पानी में पीस कर उक्त मन्त्र से १०८ बार श्रीम-मन्त्रित करे फिर उसका श्रपने मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हो वह दखते ही वशीभृत हो जायगा।

तीसरी विधि—पूर्वोक्त गं'ली को देवदास तथा सफेद चन्दन के माथ पानी में घिस कर पानी को उक्त मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित करे, फिर बह पानी जिस साध्य व्यक्ति को पिला जायेगा, तो वह पीने ही वशीभूत हो जायगा।

सर्वजन वशीकरण सोलहवां मन्त्रः—नीचे लिखा मन्त्र एक लाख की संख्या में जपने से सिद्ध होता है। प्रयोग के समय इस मन्त्र को १०८ बार खोर जप लेना चाहिये। मन्त्र इस प्रकार है-

'ॐनमो नारायणाय सर्वलोकान् मम वशं कुरु कुरु

स्वाहा।'

इस मन्त्र के प्रयोग निम्न लिखित हैं-

पहला प्रयोगः-रिववार के दिन ब्रह्मद्रगडी, वन तथा कूर के समभाग चूर्ण को पान में रख कर उस पान को सिद्ध मन्त्र द्वारा १०८ बार श्रामि-न्त्रित करके जिस व्यक्ति को खिला दिया जायगा वह साथक के वशीनून हो जायगा।

दूसरा प्रयोग:-पुष्य नत्तत्र में पुनर्नवा भी जड़ का उक्त मन्त्र से ७ वार त्रभिमन्त्रित करके त्रपने दायें हाथ में बांध लें फिर जिस साध्य व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हो वह देखने ही वशीभूत हो जायगा।

तीसरा प्रयोगः—बरगद के वृत्त की जड़ को पानी में घिसकर उसमें भस्म मिलाएं, फिर उस उक्त मन्त्र दारा १०८ बार श्रमिमन्त्रित करके श्रपने मस्तक पर तिलक लगा कर जिस साध्य व्यक्ति के पास पहुंचा जायगा वह देखने ही वशीभून हो जायगा।

चौथा प्रयोगः-श्रांवले के रस में मैनसिल तथा

यसगंघ को मिलाकर उक्त मन्त्र से १० = बार यभिमन्त्रित कर मस्तक पर तिकक लगाकर साध्य व्यक्ति के पास पहुंचने से वह शीघ्र ही वशीभूत हो जाता है।

पांचवां प्रयोगः—पान तथा तलसीपत्र को कपिला गाय के दूध में पीस कर उक्त मन्त्र से १०८ बार यभिष्टित्रत करे, फिर उसका मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के पास पहुंचा जाय तो बह देखते ही वशीभूत हो जाता है।

छठा प्रयोगः—श्रमामार्ग श्रथित श्रोंगा के बीजों को बकरी के दूध में धिस कर उस्त मन्त्र से १०८ बार श्रमिमन्त्रित करे। फिर उसका श्रपने मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के पास पहुंची जाय वह देखते ही वशीभूत हो जायगा।

सातवाँ प्रयोगः-हरताल, श्रसगन्ध तथा सिन्दूर को केले के रस में पीस कर उक्त मन्त्र से १०= बार श्राभमन्त्रित करे, फिर उसका मस्तक पर तिलक लगा कर जिस साध्य व्यक्ति के पास पहुंचे वह देखते ही वशीभृत हो जाता है।

ऋाठवाँ प्रयोग:-ग्वार पाठे की जड़ तथा भांग के बीजों को पीस कर उक्त मन्त्र द्वारा १०= गर श्रभिमंत्रित करके श्रपने मस्तक पर तिलक लगांकर साध्य व्यक्ति के सामने पहुंचे तो वह देखते ही वशीभूत हो जायगा। नवाँ प्रयोग:-बेल पत्र तथा बिजीरा नीबू को बकरी के दूध में पीस कर उक्त मन्त्र से १०८ बार श्रिमिनित्रत करे फिर उसका श्रपने मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति में सामने पहुंचे तो वह देखते ही वशीभूत हो जायगा। दसवाँ प्रयोगः-सफेद दूब को कपिला गाय के दूध में पीस कर उक्त मन्त्र से १०८ बार अभि-मन्त्रित करे, फिर उसका त्रपने समस्त शरीर पर लेप करके जिस साध्य व्यक्ति के सामने खड़ा हो वह देखते ही वशीभूत हो जायगा। ग्यारहवां प्रयोगः-श्वेत श्राक को छाया में सुला कर कपिला गाय के दूध में पीस कर उक्त मंत्र से १०८ बार त्रिभमन्त्रित करके त्रापने सम्पूर्ण शरीर पर लेप करके जिस साध्य व्यक्ति के सामने

पहुं चे वह देखते ही वशीभूत होगा
बारहवां प्रयोग:—सफेद घुं घची को छाया में
सुखा कर किपला गाय के दूध में घिसकर उकत
मन्त्र से १० = बार श्रीममन्त्रित करे फिर उसका
श्रापने मन्तक पर तिलक लगा कर जिस साध्य
व्यक्ति क सामने पहुंचा जायगा, वह देखते ही
वशीभूत हो जायगा।
तेरहवां प्रयोग:—गोरोचन, कमल पत्र, त्रिपंगु तथा
लाल चन्दन। इन चारों को घिसकर उक्त मन्त्र से
१० = बार श्रीभमन्त्रित करे फिर इसका मस्तक पर

तिलक लगाकार साध्य व्यक्ति के सामने पहुंचा जाय तो वह देखते ही वशीभूत हो जायगा। चौदहवां प्रयोगः—केशर, सांठ, कूट हरताल तथा मैनसिल, इन सब का चूर्ण कर, उसमें अपनी अना मिका उंगली का रक्त मिलाएं, फिर उसे उक्त मन्त्र से १० = बार अभिमन्त्रित करे, फिर मस्तक पर उसका तिलक लगाकर साध्य व्यक्ति के सामने जा कर खड़ा हो तो वह देखते ही वश में हो जायगा।

पन्द्रहवाँ प्रयोगः-सरसों और देवदास को पीस कर गोली बनालें । फिर उस गोली को उक्त मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित कर अपने मुंह में रख कर जिस व्यक्ति से वार्तालाप किया जायगा वह देखते ही वशीमृत होगा।

सोलहवां प्रयोगः—श्रोदुम्बर की जड़ को उक्त मन्त्र से १०८ बार श्राभमन्त्रित कर पान में रखे, फिर वह पान जिस साध्य व्यक्ति को खिला दिया जायगा वह साधक के वशीभूत होगा।

सत्रहवां प्रयोग:-श्रौदुम्बर की जड़ को महीन पीसकर उक्त मन्त्र से १०८ बार श्रीममन्त्रित करे, फिर उसका श्रपने मस्तक पर तिलक लगाकर जिस साध्य व्यक्ति के सामने पहुंचा जायगा वह देखते ही वशीभूत हो जायया।

अठारहवां प्रयोग:-गोरोचन तथा सहदेई को इाया में सुला कर चूर्ण बनालें, फिर उस चूर्ण को पान में रख कर उक्त मन्त्र से १००० बार यभिमन्त्रित करे, फिर वह यभिमन्त्रित पान जिस व्यक्ति को खिला दिया जायगा वह खाते ही वशीभूत होगा।

उन्नीसवां प्रयोग-यगमार्ग की जड़ को गाय के
दूध में पान कर उक्त मन्त्र से १०८ वार यभिमनित्रत करे फिर उम का यपने मस्तक पर तिलक
लगाकर जिस साध्य व्यक्ति के सामने जाकर
खड़ा होगा वह देखते ही वशीभूत हो जायगा।
बीसवाँ प्रयोग:-पुष्य नक्तत्र में पुनर्नवा की
जड़ लाकर उसे उक्त मन्त्र से ७ वार् यभिमन्त्रित
करे, फिर उसे यपने दाई भुजा में बांध कर जिस
साध्य व्यक्ति के सामने पहुंचा जायगा वह देखते
ही वशीभूत हो जायगा।

राजा वशीकरणा पहला मंत्र:-नीच लिखा मंत्र एक हजार की संख्या में जपने से सिद्ध हो जाता है। इस मन्त्र के प्रभाव से राजा वशीभूत हो जाता है। मन्त्र इस प्रकार है-

'ॐहीं चानुकं मे वश्यं कुरु कुरु स्वाहाः'

उक्त मन्त्र में जहां श्रमुक शब्द श्राया है वहां जिस राजा को वश में करना हो, उसके नाम का उच्चारण करना चाहिये। जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब निम्न लिखित किया करनी चाहिये:-

मन्त्र जप के पश्चात् एकान्त में भोजन करके कुंकुम केशर, गोरोचन, चन्दन श्रीर कपूर-इन सब को गाय के दूध में मिलाकर पीस लें। फिर इस मिश्रण को निम्न लिखित मन्त्र से श्रमिमन्त्रित करे-

'श्रव्हिष्टेछ्ष्टा चागडाली सतीवाक फुरो मंजय

स्वाहा।'

इस मन्त्र से श्रमिमन्त्रित करने पर श्रौषियां सिद्ध हो जाती हैं। फिर उक्त मिश्रण की गोली बनाएं तत्पश्चात जिस राजा को वश में करना हो उसका नाम लेकर उस गोली का श्रपने मस्तक पर तिलक लगाकर राजा के सामने पहुंचे, तो राजा उसे देखते ही वशीभृत हो जाता है। इस प्रयोग को 'श्रच्छिष्ट चाराडाली प्रयोग' कहा जाता है।

राजा वशीकररा दूसरा मन्त्र-निम्न लिखित मन्त्र १ लाख की संख्या में जपने पर सिद्ध होता है। मन्त्र यह है-

'ॐ नलीं सह श्रमुकं में वशं कुरु कुरु स्वाहा।'

इस मन्त्र में जहां त्रमुक राज्द त्राया है उस स्थान पर जिस राजा को वश में करना हो उसके नाम का उच्चारण करना चाहिये।

कशर, चन्द्रन, कपूर तथा गोरोचन इन सब को गाय के दूध में धिस लें, फिर उस धिसे हुए मिश्रण को उक्त मन्त्र द्वारा १०= बार चिमिमन्त्रित करे, फिर चपने मस्तक पर उसका तिलक लगाकर साध्य राजा के सामने पहुँचे तो यह देखते ही वशीम्ल होगा।

राजा वशीकरण तीसरा मन्त्र—नीचे लिखा मन्त्र १००८ बार जपने पर सिद्ध होता है। मन्त्र इस प्रकार है।

ॐ नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने यमुकं महीयति मे वस्यं कुरु कुरु स्वाहा ।'

भन्त्र में जिस स्थान पर 'त्रमुक' शब्द का प्रयोग हुत्या है, वहां जिस राजा को वश में करना हो उसके नाम का उच्चारण करना चाहिये। मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर इसे निम्नलिखित विधियों से प्रयोग में लाना चाहिये। पहली विधि-कुंकुम, चन्दन, कपूर और तुलसी दल, इन चारों वरतुओं को समभाग लेकर गाय के दूव में विस लें, फिर उन्हें मन्त्र द्वारा १०= बार अभिमन्त्रित करके तिलक लगाकर साध्य-राजा के सामने जाकर खड़े हों तो वह देखते ही वशीभृत हो जाता है।

दूसरी विधि—हरताल, यसगन्ध, कपूर यौर मैनसिल, इन सब को बकरी के दूध में पीम कर उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार यभिमन्त्रित करें, फिर उसका मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य राजा के सामने जा उपस्थित हों तो वह देखते ही वशीभूत हो जाता है।

विशेष:—वर्तमान युग में राजाओं के न रहने पर इन मन्त्रों का प्रयोग मन्त्रिय तथा उच्च य्यधि-कारियों यादि राज्य कर्मचारियों को वश में करने के लिये किया जा सकता है।

पति वशीकरण पहला मंत्र-त्रागे लिखा मन्त्र १००८ की संख्या में जपने पर सिद्ध हो जाता है। मन्त्र यह है:—

'ॐ काम मालिनी टः टः स्वाहा।' जब मनत्र सिद्ध हो जाय तब नीचे लिखी विधियों के चनुसार इसका प्रयोग करना चाहिये। पहली विधि:—कौंडिन्य पत्ती की बीट, मांस, घृत और शरीर के मल को उक्त मन्त्र से अभि-मन्त्रित करके, इसका लेपअपने गुप्ताङ्ग में लगाकर जो स्त्री अपने पति या किसी पुरुष के साथ सह-वास करेगी, वह उस स्त्री के वशीभूत हो जायगा। दूसरी विधि—गोरोचन को मञ्जी के पित्ते में मिला कर उका मन्त्र से सात बार श्राभिमन्त्रत करे, किर स्त्री उसका अपने मस्तक पर तिलक लगाकर जिस साध्य पुरुष के सामने जाकर खड़ी हो वह उसे देखते ही वशीभूत हा जाता है। तीसरी विधि: — पूर्वोक्त विधि से अपने मस्तक पर तिलक लगाकर स्त्री यदि किसी साध्य व्यक्ति अथवा पति की ओर अपने वायें हाथ की उंगली को उठाकर संकेत करे तो वह उसके वशीभूत हो जाता है। पति वशीकरण दूसरा मनत्र—ग्रागे लिखा मन्त्र ? लाख की संख्या में जपने पर सिद्ध होता है। मन्त्र यह है:-

'ॐनमो महायित्रायेपति मे वश्यं क्रुरु क्रुरु स्वाहा।' जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब नीचे लिखे श्रद्धसार इसके प्रयोग करने चाहिये।

पहला प्रयोग—गोरोचन, ज्याने शरीर का मैल तथा कले का रस—इन तीनों वस्तु ज्यों का एकत्र कर पीस लें। फिर उसे मंत्र द्वारा १०= बार ज्याभि मन्त्रित करके ज्याने मस्तक पर जिलक लगाकर स्त्री जिस साध्य पुरुष या पति के सामने जाकर खड़ी हो तो वह देखते ही वशीभृत हो।

दूसरा प्रयोग-गोरोचन, यपनी योनि में से निकला हुया मासिक धर्म का रक्त तथा केले का रस, इन तीनों तस्तुयों को उक्त मन्त्र से १०८ बार यमिमन्त्रित कर यपने मस्तक पर तिलक लगा ने वाली स्त्री साव्य पुरुष या पति के सामने पहुंच कर उसे देखने मात्र से ही वश में कर लेती है। तीसरा प्रयोग-यनार का पञ्तांग (फल, फूल, जड़, शाला, पत्ते) तथा सफेद सरसों, इनको एक साथ पीसकर पूर्वोक्त मन्त्र से १० = बार श्रामि-मन्त्रित करे फिर इस लेप को श्रपने गुप्ताङ्ग पर लगाकर साध्य पुरुष या पित के साथ सहवास करने बाली स्त्री उसे श्रपने वश में कर लेती है। स्त्री वर्शाकरणा पहला मंत्र—नीचे लिखा मन्त्र स्त्रियों को वशीभृत करने वाला कहा गया है। यह मन्त्र १०००० की संख्या में जपने से सिद्ध होता है। मन्त्र यह है:—

'ॐ हों सः यमुकीं मे वश मानय मानय स्वाहा।' इस मन्त्र में जहां यमुकी राव्द त्राया है वहां साध्य स्त्री के नाम का उच्चारण करना चाहिये। जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब नीचे लिखे अनुसार इसके प्रयोग करने चाहिये—

पहला प्रयोगः—शहद के साथ खस व चन्दन पीस कर उक्त मन्त्र से ७ बार अभिमन्त्रित करके अपने मस्तक पर तिलक लगा कर जिस स्त्री के कंठ में हाथ डाले, वह तुरन्त ही वशीभूत हो। दूसरा प्रयोग-नील कमल,भौरे के दोनों पंख, तगर की जड़ तथा सफेद कार्कजंघा को समभाग

लेकर चूर्ण करे, फिर उस चूर्ण को उक्त मन्त्र से ७ बार यभिमन्त्रित करके उसे जिस स्त्री के मस्तक पर डाल दिया जायगा वह वशीभूत हो जाती है। तीसरा प्रयोग-चिता की राख, बच, कूर, कुंकुम चौर गोरोचन-इनको समभाग लेकर चूर्ण करले फिर उस चूर्ण को पूर्वीक्त मन्त्र से १०८ बार यभिमन्त्रित करके जिस स्त्री के मस्तक पर डाल दिया जाय वह वशीभून हो जायगी। स्त्री वशीकरणा दूसरा मंत्र-नीचे लिखा मन्त्र १००८ की संख्या में जपने से सिद्ध हो जाता है। भन्त्र यह है:-

'ॐ नमः कामाख्या देवि यमुकी से वशंकरी स्वाहा।' इस मन्त्र में जिस स्थान पर यमुकी शब्द का प्रयोग हुया है वहां साध्य स्त्री के नाम का उच्चारण करना चाहिय।

जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब नीच लिखे श्रनुमार इसके प्रयोग करने चाहिये

पहला प्रयोग-नीली गाय का दांत तथा मनुष्य का दांत-इन दोनों को लेकर तेले के साथ इकट्ठा पीस ले फिर उक्त मन्त्र से १०८ वार यभिमन्त्रित कर यपने मस्तक पर तिलक लगावे यौर साध्य स्त्री के सामने जाकर खड़ा हो तो वह देखते ही वशीभृत हो जाती है।

दुसरा प्रयोग-बद्ध द्राडी तथा चिता की भस्म को एकत्र करके उनत मन्त्र द्वारा १०८ बार श्रमि-मिन्त्रित करले, फिर उसे जिस साध्य स्त्री के शरीर पर डाल दिया जायगा वह वश में हो जायगी। तीसरा प्रयोग:- रविवार के दिन काले धत्रे के पंचाङ्ग (फल, फूल, पत्ते, जड़ और शाखा) को लाकर पीस लें फिर उसके साथ कपूर, कुंकुम तथा गारोचन मिलाकर उक्त मन्त्र से १०= वार श्रभिमन्त्रित करे । तत्पश्चात उसका मस्तक पर तिलक लगाकर वर से निकले तो जिस स्त्री की हिस् सबसे पहले पड़ेगी वह देखते ही वशीस्त होगी।

स्त्री वशीकरणा तीसरा मंत्र—नीचे लिखा मन्त्र १०००० की संख्या में जपने से सिद्ध होता है। मन्त्र यह है:—

'ॐ रं घुर्घ राकृष्ट कर्म कर्ता त्रमुकं करो वश्यं' इस मन्त्र में जिस स्थान पर अमुक शब्द आया है, वहां साध्य-स्त्री के नाम का उच्चारण करना चाहिये। जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब जिस समय भ्रमर चौर अमरी को एकत्र देखे, उस समय उन्हें पकड़ कर अलग-यलग करके चिता की लकड़ी में जलाई। फिर उस भस्म को लेकर उसे उक्त मन्त्र से १०८ बार श्रभिमन्त्रित भस्म को साध्य स्त्री के मस्तक पर डाल दे तो वह वशीभूत हो जाती है। स्त्री वशीकरण चौथा मंत्र-नीचे लिखा मन्त्र १००८ की संख्या में जपने से सिद्ध होता है। मन्त्र यह है:-

'ॐ नमः छिप्र कामिनी त्रमुकीं मे वशमानय स्त्राहा ।'

इस मन्त्र में जिस स्थान पर श्रमुकी शब्द श्राया है। वहां साध्य स्त्री के नाम का उच्चारण करना चाहिये। जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब नाग केशर, कमल पुष्प, तगर केशर, जटा मांसी श्रीर वच, इन सब को समभाग लेकर सिद्ध मन्त्र द्वारा १०८ बार श्रमिमन्त्रित करे, फिर उन श्रमिमन्त्रित वस्तुश्रों की धूप श्रपने शारीरिक श्रद्धों में दे तथा साध्य-स्त्री का स्मरण करे तो वह वशीभूत हो जाती है। स्त्री वशीकरण पांचवां मन्त्र—नीचे लिखे मन्त्र को जिस साध्य स्त्री का नाम लेकर एक मास तक निरन्तर जपा जाय वह वशीभृत हो जाती है। मन्त्र यह है:—

'श्रमुली महामुली छउ छ सर्व संत्रेत्रजंनोपद-वेभ्यः स्वाहाः।'

स्त्री वशीकरण छठा मन्त्र—नीचे लिखा मन्त्र १००८ की संख्या में जपने पर सिद्ध हो जाता है। मन्त्र यह है:-

"ॐनमो भगवती मङ्गलेश्वरी सर्वमुख राजिनी सर्व-धरं मातङ्गी कुमःरी के लघु-लघु वशं कुरुकुरु स्वाद्या।" जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब नीचे लिखे श्रनुसार इसके प्रयोग करने चाहियें:—

पहला प्रयोगः—गोरोचन तथा सहदेई को पानी के साथ पीस कर उक्त मन्त्र से १०८ बार श्रमि-मन्त्रित करे, फिर उसका श्रपने मस्तक पर तिलक लगाकर सान्य स्त्री के पास जाय तो वह वश में हो जाती है।

दूसरा प्रयोगः—स्वारी कन्या के हाथ से काते गये सूत में सहदेई की जड़ को बांधकर उक्त मन्त्र से १०८ बार श्राममन्त्रित करे, फिर उस सूत में बंधी हुई जड़ को जिस साध्य स्त्री की कमर में बांध दिया जावेगा वह वशीभूत होगी।

सीसरा प्रयोगः-मृष्ण पत्त की श्रष्टमी या चतु-दंशा के दिन बत रख कर सहदेई को उखाड़ लाए, फिर उसका चूर्ण बना कर उस चूर्ण को उक्त मंत्र दारा १०८ बार श्रीमिन्त्रित करे तत्पश्चात वह चूर्ण जिस साध्य स्त्री को खिला दिया जावे वह वशीक्त हो जायगी।

चौथा प्रयोगः – सहदेई की जड़ को उक्त मन्ड से श्रीमिन्त्रत करके श्रपने मुंह में रखले फिर जिस साध्य-स्त्री से वार्तालाप करे वह वश में हे जाती है।

पांचवां प्रयोग:-पूर्वीनत (तीसरे प्रयोग की) विक् से सहदेई को लाकर उसका चूर्ण बनाएं, फिर उ उस चूर्ण को मन्त्र द्वारा १०८ बार श्रमिमन्त्रित करके जिस साध्य स्त्री के मस्तक पर डाला जायगा। यह वशीभूत होगी।

इस मन्त्र के सभी प्रयोग सहदेई दारा ही होते हैं। स्त्री वशीकर रासातवाँ मन्त्रः—नीचे लिखा मंत्र एक लाख की संख्या में जपने पर सिद्ध होता है। मन्त्र इस प्रकार है:—

'ॐनमः कामाची देवी त्रमुकीं मे वरां छरु छरु स्वाहा।'

इस मन्त्र में जहां 'श्रमुकी' शब्द का प्रयोग हुश्रा है, वहां साध्य स्त्री के नाम का उच्चारण करना चाहिये । जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब निम्न लिखित में से किसी एक विधि से इसका प्रयोग करना चीहिये!

पहली विधि:-शनिवार के दिन गोरोचन तथा पद्मपत्र को पीस कर उक्त मन्त्र से १०८ बार त्राभिमन्त्रित कर उसका त्रापने मस्तक पर तिलक लगाकर जिस साध्य स्त्री के सामने जाकर खड़ा हुत्रा जाय वह देखते ही वशीभत हो जाती है। दूसरी विधि:-गुरुवार के दिन सिन्दूर व कदली कन्द को पीस कर उक्त मन्त्र से १०८ बार श्रिभ-मन्त्रित करे, फिर उसका चपने मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य स्त्री के सामने जाकर खड़ा हो तो वह वशीभूत हो जायगी।

स्त्री वशीकरणा त्र्याठवां मंत्र-नीचे लिखा मन्त्र १०००० की संख्या में जपने से सिद्ध होता है। मन्त्र इस प्रकार है:-

'ॐमूलि मूलि महा मूलि रच रच सर्वासां चेत्र परेभ्यः परेभ्यः स्वाहा ।'

मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर नाग केशर, विरोंजी तगर, कमल केशर, वच तथा जटामांसी-इन सब को समभाग लेकर चूर्ण करे फिर उस चूर्ण को उकत मन्त्र द्वारा १०८ बार श्राभमन्त्रित कर श्रापने ही शारीरिक श्रङ्गों को धूप देकर जिस साध्य स्त्री के समीप पहुंचा जायगा वह देखते ही वशीभूत होगी। स्त्री वशीकरण नवां मनत्र:-यह मन्त्र १ लाख जपने पर सिद्ध होता है:-

'ॐनमः भशय नमः शर्वाग्ये च अमुकीं मे वशमानय

स्वाहा।'

इस मन्त्र में जहां 'श्रमुकी' श्राया है वहां पर साध्य स्त्री के नाम का उच्चारण करना चाहिये। जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब नीचे लिखे श्रनुसार प्रयोग करना चाहिये:—

जीभ का मल, दांत का मल, नाक का मल तथा कान का मल, इन सबको मद्य में मिला कर उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार श्रिभमन्त्रित कर जिस स्त्री को पान करा दिया जाय वह वशीभूत हो जायगी। मल की मात्रा श्रत्यन्त न्यून होनी चाहिये। स्त्री वशीकरण दसवाँ मन्त्र—नीचे लिखा मन्त्र २१ दिन तक निरन्तर जपते रहने से सिद्ध होता है। मंत्र यह है:—'ॐनमो नमः शिवानी रूप त्रिशूले खङ्गहस्ते सिंहारू दे श्रमुकीं मे वशमा गच्छ कर कर स्वाहा।'

उक्त मन्त्र में जहां यमुकी राव्द प्रयोग हुत्रा है वहां साध्य स्त्री के नाम का उच्चारण करना चाहिये। सिद्ध हो जाने पर इस मन्त्र को कशर द्वारा भोज-पत्र के उपर लिख कर जिस स्त्री का नाम लेकर धूप दी जावेगी वह शीघ्र ही सांधक के वशीभूत हो जायगी।

स्त्री वशीकरशा ग्यारहवाँ मन्त्रः—नीचे लिखा मन्त्र १ लाख की संख्या में जपने पर सिद्ध हो जाता है। मन्त्र यह हैः—'ॐकुम्भनी स्वाहा'

सिद्ध हो जाने पर इस मन्त्र द्वारा किसी फूल को १०८ बार श्रमिमन्त्रित करे फिर वह श्रमिमंत्रित पुष्प जिस स्त्री को सुंघाया जायगा वह साधक के वशीभृत हो जायगी।

स्त्री वशीकरण बारहवाँ मंत्र:-नीचे लिखा मन्त्र १ लाख की संख्या में जपने पर सिद्ध होता है। मंत्र इस प्रकार है:-'ॐकामिनी रंजनी स्वाहा।' सिद्ध हो जाने पर इस मन्त्र को लाख की स्याही द्वारा जिस स्त्री के हाथ पर लिख दिया जायगा वह लिखने वाले व्यक्ति (साधक) के वशीभूत हो जायगी।

स्त्री वशीकररा तेरहवां मंत्र:-श्रागे लिखा मन्त्र १० हजार की संख्या में जपने पर सिद्ध हो जाता है । मंत्र यह है:-'ॐहीं महामातंगीश्वरी चागडालिनि त्रमुकीं पत्र पत्र दह दह मथ मथ स्याहा।'

इस मन्त्र में जहां त्रमुकी शब्द त्राया है वहां साध्य स्त्री के नाम का उच्चारण करें।

मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर रिववार के दिन जिस स्त्री का नाम लेकर दूध तथा शर्करा से होम किया जाय वह वशीभूत हो जाती है।

स्त्री वशीकररा चौदहवां मन्त्र :-नीचे लिखा मन्त्र १० हजार की संख्या में जपने पर सिद्ध होता है। मन्त्र इस प्रकार है:-'ॐ भगवतीं भग-भाग दायिनी अमुकीं मम वश्यांकुरु कुरु स्वाहा ।" इस मन्त्र में जंहां 'त्रमुकी' शब्द त्राया है वहां साध्य स्त्री के नाम का उच्चारण करना चाहिये। मंत्र के सिद्ध हो जाने पर गुरुवार के दिन इस मंत्र द्वारा नमक को १०८ बार श्वभिमन्त्रित करके वह नमक किसी खाने पीने की वस्तु के माध्यम से जिस साध्य स्त्री को खिला दिया जायगा वह वशोभूत हो जायगी । वशीकरण के मन्त्रों का वर्णा करने के बाद अब हम मोहन मन्त्रों का

वर्णन करते हैं।

सर्वजन मोहन पहला मनत्र—नीचे लिखा मंत्र १० हजार की संख्या में जपने पर सिद्ध होता है। मन्त्र इस प्रकार है:—

'ॐ नमो भगवते रुदाय सर्व जगन्मोहनं कुरु कुरु स्वाहा।

इस मन्त्र की प्रयोग विधियां निम्न लिखित हैं:-पहली विधि: - कड़वी तुंबी के बीजों के तेल में कपड़े की बत्ती डालकर जलायें तथा उस बत्ती से काजल पारे । उस काजल को पूर्वोक्त सिद्ध मन्त्र दारा १०८ बार श्वभिमन्त्रित करके शांखों में लगाने से देखने वाले सभी व्यक्ति मोहित हो जाते हैं। दूसरी विधि:-गूलर के फूल की बत्ती बना कर रात्रि के समय मक्खन में डाल कर जलाये और काजलपारे । उस काजल को पूर्वीक्त मंत्र से १०= बार श्राथमन्त्रित करके श्रांखों में लगाने से देखने वाले सब व्यक्ति मोहित हो जाते हैं। तीमरी विधि:-सिन्ट्र, केशर तथा गोरोचन को यांबल के रस में घोंट कर उनत मन्त्र से १०=

वार यभिमन्त्रित कर मस्तक पर तिलक लगाने से द्खने वाल मब व्यक्ति भोहित हो जाते हैं। सर्वजन मौहन दूसरा मनत्र-नीचे लिखा मनत्र १ लाख की संख्या में जपने से सिद्ध होता है। मन्त्र यह है:-'ॐ उड्डामरेश्वराय सर्वजगनशोहनाय य यां इं ई उं अं ऋं ऋं फट स्वाहा।' इस मन्त्र के प्रयोग निम्नलिखित हैं:-पहला प्रयोगः—यवामार्ग (योगा या-विरविटा) भंगरा, लाजवन्ती और सहदेई इन मत्र को घोंट कर अपने मस्तक पर तिलक लगाने से देखने वाले सव लोग मोहित होते हैं। इसरा प्रयोग:-सिन्दूर तथा सफेद वच को पान के रस में घोंट कर उक्त मन्त्र से १०८ वार श्रमि-मन्त्रित कर यपने मस्तक पर तिलक लगाने से देखने वाले माहित होते हैं। तीसरा प्रयोग-पान की जड़ को पानी में पीस कर उक्त मन्त्र सं १०८ वार श्रामिमन्त्रित कर तिलक लगाने से देखने वाले मोहित होते हैं। चौथा प्रयोग:-सिन्दूर, केशर तथा गोरोचन को यांवले के रस में पीसकर उक्त मंत्र से यभिमन्त्रित कर मस्तक पर तिलक लगाने से देखने वाले सब लोग मोहित हो जाते हैं।

सर्वजन मोहन तीसरा मन्त्र—नीचे लिखा मन्त्र १० हजार की संख्या में जपने पर सिद्ध होता है। मन्त्र इस प्रकार है—

'ॐ तमा भगवते कामदेवाय यम यस्य हश्यो भवाभि यश्च यश्च मम मुखं पश्यति तं तं मोहयतु स्वाहा ।'

सिद्ध होने पर प्रयोग नीचे लिखे अनुसार करें:— पहला प्रयोग:-राई सिरस तथा शंखाहुली को सफेद रंग वाली गाय के दूध में पीस कर उक्त मन्त्र द्वारा १०= बार अभिमन्त्रित करके उसे अपने शरीर पर मर्दन करके उच्चा जल से स्नान करे। तत्रश्चात् अपने मस्तक पर केशर का तिलक लगाकर राज दरबार में अथवा सभा में कहीं भी जाय वहां उसे देखने वाले सब लोग मोहित हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग:- अनार के पंचाङ्ग को सफेद घुंघची के साथ पीस कर उक्त मन्त्र से १०८ बार अभि-मन्त्रित करे, फिर उसका अपने मस्तक पर तिलक लगा कर जहां भी जाय वहां देखने वाले सब लोग भोहित हों।

तीसरा प्रयोगः—भांग के पत्तों को सफेद घुंघची के साथ पीस कर उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार यभिमन्त्रित कर यपने शरीर पर लेप करने से देखने वाले मोहित होते हैं।

चौथा प्रयोगः-सफेद त्राक की जड़ को सफेद चंदन के साथ घिस कर उक्त मन्त्र से १०८ बार त्राममिक्त करके त्रापने मस्तक पर तिलक लगाने से देखने वाले मोहित हों।

पाचवाँ प्रयोग-वेल पत्र को छाया में छुखा कर कपिला गाय के दूध में पीस कर गोली बनालें फिर उस गोली को उक्त मन्त्र से १०८ बार श्रमि-मन्त्रित करके मस्तक पर तिलक लगाने से देखने वाले मोहित होते हैं।

छठा प्रयोगः-संफद घु घची के रस में बहादगडी

को जड़ सहित पीम कर उक्त मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित कर अपने मस्तक पर तिलक करे तो देखने वाले भोहित हों।

वेष्ट्या वशीकररा मन्त्र-नीचे लिखा मन्त्र १० हजार की संख्या में जपने से सिद्ध होता है। मन्त्र यह है:-

'ॐ द्राविणी स्वाहा । ॐ हामिले स्वाहा।' जब मन्त्र सिद्ध हो जाय तब ऋपामार्ग योंगा की लकड़ी लाकर उक्त मन्त्र से सात बार श्रमिमन्त्रित करे फिर उस लकड़ी को वेश्या के घर में डाल दे तो वेश्या वशीभृत हो जाती है। शत्रु मोहन मंत्र-नीचे लिखा मन्त्र १० हजार की संख्या में जपने से सिद्ध होता है। मनत्र यह है:-'ॐ नमो महावल महापराक्रम शस्त्र विद्या विशारद यमुकस्य भुजवलं बंधय बंधय हिंह स्तम्मय स्तम्भय यंगानि धूनय धूनय पातय पातय महीतले हुं।' इस मन्त्र में जहां अमुकस्य शब्द आया है वहां रात्र के नाम का उच्चारण करना चाहिये इस मन्त्र की त्रयोग विधि अप्रलिखित हैं:—अपामार्ग (योंगा

या त्राधाभारा) का रस निकाल कर उसे इस मन्त्र द्वारा १०८ वार त्राभिमन्त्रित करके उस रस का शस्त्र पर लेप करे। तत्पश्चात् उस शस्त्र को लेकर युद्ध भूमि में जाय तो शत्रु उसे देखते ही मोहित हो जायेंगे।

मोहन मन्त्रों के बाद अब आकर्षण मन्त्रों का वर्णन

किया जाता है। सर्वजन त्राकर्षण मनत्र-निम्न लिखित मन्त्र १ लाख की संख्या में जपने पर सिद्ध हो जाना है। मन्त्र यह है:-

'ॐ नमो चादिरुपाय चमुकं चाकर्षणं कुरु कुरु

स्वाहा।' इस मन्त्र में जहां त्रमुक शब्द त्राया है, उस स्थान पर साध्य व्यक्ति का नाम लें।

इस मन्त्र की प्रयोग विधियां निम्नलिखित हैं:-पहली विधि —रविवार के दिन जब पुराय नज्जन हो तब ब्रह्मर्गडी लाकर उसका चूर्ण करे फिर उस चूर्ण को उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार अभिमन्त्रित करके जिस काम पीड़िता स्त्री के मस्तक पर डाले वह प्रयोग करने वाले के पीछे पीछे चली याती है।

द्सरी विधि-मनुष्य के कपाल (नरमुगड) पर उक्त मन्त्र को गोरोचन तथा कुंकुम के साथ लिख कर उसे तीनों संध्या काल में खैर की अगिन में तपाए । तपाते समय साध्य स्त्री के नाम एवं रूप का स्मरण तथा च्यान करते रहना चाहिये। कहा गया है कि इस प्रयोग के करने से उर्वशी जैसी स्त्री भी श्राकर्षित होकर साधक के पास श्रा जाती है। तीसरी विधि-श्रपनी श्रनामिका-उंगली के रक्त से उक्त मन्त्र को भोजपत्र के उपर लिए तथा जिस व्यक्ति का श्राकर्षण करना हो, उस का नाम बीच में लिखे। फिर उस भोजपत्र को शहद में डालंदे तो साध्य-व्यक्ति त्राकर्षित होकर साधक के सभीप चला चाता है।

चौथा विधि-काले धतुरे के पत्तों के रस में गोरो-चन मिलाकर पीस ले, फिर उसके द्वारा कनेर की जड़ कलम से उक्त मन्त्र को भोजपत्र के ऊपर लिखे। तत्वश्चात् उस मन्त्र लिखित भोजपत्र को

ख़िर के अंगारों पर तपाए तो इस किया से काफी हूर रहने वाला ज्यक्ति भी आकर्षित होकर साध्य हिंदी के समीप चला आता है।

स्त्री त्राकर्षण पहला मन्त्र-नीचे लिखे मन्त्र को २१ दिन तक तीनों सध्या काल में एक एक हजार की संख्या में जपना चाहिये। ऐसा करने से मन्त्र सिद्ध हो जाता है मन्त्र में जहां 'त्रमुकाय' शब्द ग्राया है वहां साध्य स्त्री के नामका उच्चारण करना चाहिये। मन्त्र यह है:—"ॐ चामुगडे तहततु ग्रमुकाय कर्षय ग्राकर्षय स्वाहा।"

पहली विधि—काले सर्प के फन को काट कर चूर्ण करे, फिर उक्त मन्त्र का उच्चारण करते हुए उसे चाग में डाले तथा उमकी धूप को चपने चक्क पर मले। इस विधि से मंत्रोच्चारण के समय जिस स्त्री का नाम लिया जाता है वह चाकर्षित होकर साधक के नमीप चली चाती है।

दूसरी विधि-श्वाश्लेषा नत्तत्र में श्रर्जुन वृत्त के बांदा को लाकर बकरी के दूध में पीस कर तिलक लगाये। जो स्त्री उसे पहले देखेगी वही वश में हो जायगी।

तीसरी विधि:—उत्तर दिशा की श्रोर मुंह करके लाल वन्दन श्रथवा लाख के लाल वस्त्र के उपर उक्त मन्त्र को लिख कर प्रजन करे तत्पश्चात उसे पृथ्वी में गाड़ कर २१ दिन तक चावल के धोवन के पानी से सींचता रहे। इस प्रयोग के करने से मानवता वैरिणी स्त्री भी साधक के समीप श्रा जाती है।

स्त्री त्राकर्षणा तीसरा मन्त्रः-नीने लिखा नन्त्र ऋयन्त प्रभावकारी कहा गया है। मन्त्र यह है:-'ॐही हूं चमुकी त्राकर्षय।'

इस मन्त्र की प्रयोग विधि इस प्रकार है। जिस स्त्री को त्राकर्षित करना हो उस के पांव की धृलि को संध्या के समय उठा कर उक्त मन्त्र का चार लाख की संख्या में जप करे। मन्त्र में जहां 'त्रपुकी' त्राया है वहां साध्य-स्त्री के नाम का उच्चा-रण करें।

इन किया से साध्य-स्त्री याकर्षित होकर साधक के समीप चली याती है।

विद्धे पणाः-मित्रभावापन्न दो व्यक्तियों में परस्पर भन्गड़ा करा देने को विद्धे पण कहते हैं। मन्त्र व प्रयोग यह हैं।

विद्धे षरण का पहला मन्त्र:—नीचे लिखा मन्त्र ? लाख की संख्या में जपने पर सिद्ध होता है। मन्त्र इस प्रकार है:—'ॐनमो नारदाय श्रमुकस्य श्रमुकेन सह विद्धेषणां कुरु कुरु स्वाहा।'

इस मन्त्र में जहां 'त्रमुकस्य त्रमुकेन सह' शब्द त्राया है वहां जिन दो व्यक्तियों में परस्पर विद्धे-षण कराना हो तो 'रामस्य श्यामेन सह' इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिये। इस मन्त्र के प्रयोग निम्न लिखित हैं।

पहला प्रयोगः—मोर की बीट तथा सर्प के दांत, इन दोनों को धिस कर उक्त मन्त्र से १०८ बार श्राममन्त्रित कर श्रापने मस्तक पर तिलक लगाकर उन दोनों व्यक्तियों के पास जाकर खड़ा हो जाय, जिनमें विद्वेषण करना हो तो उस तिलकथारी को देखते ही वे दोनों व्यक्ति परस्पर की मित्रता को

त्याग कर एक दूसरे से द्वेष करने लगेंगे। दसरा प्रयोगः-सेही के दो कांटों की उस्त मंत्र से १०८ बार श्रमिमन्त्रित करके जिन दो व्यक्तियों के घरों के दरवाजों पर गाड़ दिया जायगा उनमें परस्पर शत्रुता हो जायगी। तीसरा प्रयोग:-क्ते के बाल तथा बिल्ली के नस को उक्त मन्त्र से १०८ बार यभिमन्त्रित करके जिस सभा में धूर दी जायगी वहां पर उप-स्थित सब लोग आपस में द्वेष करने लगेंगे! चौथा प्रयोगः-चोड़े तथा भैंसे के बाल को उक्त मन्त्र से १०८ बार श्राभमन्त्रित करे, फिर उनकी जिस सभा में धूप दे वहां कैठे लोगों में पर-पर विद्रेष हो जायगा। तथा थोड़ी ही देर में इल्लंड मच कर सभा भंग हो जायगी। विद्वषं रा का दूसरा मन्त्रः—नीचे लिखा मन्त्र १० हजार की संख्या में जपने पर सिद्ध होता है। मंत्र यह है-'ॐनमो नारायगाय श्रमुकस्यामुकेन विदेषं कुरु कुरु स्वाहा।' इस मंत्र में जहां श्रमुकस्यामुकेन सह शब्द श्राया है वहां पूर्व मंत्र की ही भांति जिन दो व्यक्तियों में एरड़ा विद्धेष कराना हो उन दोनों के नाम का उच्चारण करना चाहिये। जब मंत्र सिद्ध हो जाय तब नीचे लिखी विधियों के श्रनुसार उसका प्रयोग करना चाहिये:—

प्रयोग करते समय मंत्र का १०८ बार जप करें।
पहला प्रयोगः—जिन दो न्यक्तियों में जीवन भर
के लिये विद्रेष कराना हो उन दोनों के पांव के
नीचे की मिट्टी लाकर उसकी २ श्रलग श्रलग
प्रतिलयां बनाए, तत्यश्चात उन दोनों प्रतिलयों
को १०८-१०८ बार मंत्र पढ़ कर श्रलग श्रलग
श्राममन्त्रित करे। फिर उन्हें रमशान में ले जाकर
गाड़ दे फिर उन दोनों न्यक्तिों के बीच जीवन भर
विद्रेष बना रहेगा।

दूसरा प्रयोग:- भेंस और घोड़े के पाल लाकर रोनों को उक्त मंत्र द्वारा त्रभिमन्त्रित कर उन्हें जिस सभा में लेजाकर जलाया जायगा वहां के नोगों में परस्पर विद्वेष उत्पन्न हो जायगा। तीसरा प्रयोग:-जड़ सहित ब्रह्मद्रगडी व काक- जीवा को सात दिन तक चमेली के फूलों के रस में भिगोए । फिर उन्हें उस में से निकाल कर सात दिन तक विल्ली के मूत्र में भिगोए फिर उन्हें उसमें से निकाल कर पूर्वीक्त मंत्र से १०८ बार श्रमिमन्त्रित कर शत्रु के घर के समीप जाकर उस की धूप दे तब धूप की सुगंघि को जो भी व्यक्ति स् वंगा उसमें परस्पर विद्रेष बना रहेगा। चौथा प्रयोग:-बिल्ली तथा चूहे की विष्ठा श्रीर शत्रु के पांव के नीचे की मिट्टी लाकर सबको एकत्र करे, फिर उस से एक पुतली बनाकर उसके उपर एक नीला कपड़ा उदाए, तत्पश्चात् उस उतली को उक्त मन्त्र द्वारा १०८ बार श्रमिमन्त्रित करके रात्रु के घर में गाड़ दे तो वह शीघ ही शत्रु सहित उसके परिवार के सभी लोगों में पर-पर विद्वेष हो जायगा। पांचवां प्रयोगः-हाथी के दांत तथा सिंह के को मक्खन के साथ इकट्ठा पीसकर उक्त मंत्र स १० म बार श्रमिमन्त्रित करके उस लेप का जिन दो मनुष्यों के मस्तक पर तिलक लगा दिया जायगा उन दोनें में परस्पर विद्धेष हो जायगा।

उच्चाउनः किसी व्यक्ति के मन को किसी स्थान से उचार देने को 'उच्चारन' कहा जाता है। जिस व्यक्ति के लिये उच्चारन सम्बन्धी प्रयोग किये जाते हैं, यह व्यक्ति उस स्थान को छोड़ कर किसी यन्य स्थान पर चला जाता है।

उच्चाटन का मंत्र'ॐनमो भगवते रदाय दंष्ट्रा-करालाय श्रमुकं पुत्र बांधवे सह हन हन दह दह पच पचशीघ्र मुच्चाटयोच्चाटय हुं फर् स्वाहा ठः ठः।' इस मंत्र में जहां श्रमुक शब्द श्राया है वहां जिस ब्यक्ति का उच्चाटन करना हो उसके नाम का उच्चारण करना चाहिये।

यह मंत्र १० हजार की संख्या में जपने से सिद्ध होता है। जब मंत्र सिद्ध हो जाय तब नीचे लिखे सार इसे प्रयोग में लाना चाहिये। किसी भी गि को करने से पहले मंत्र को १०८ बार जप ना त्यावश्यक है।

पहला प्रयोगः—कौए तथा उल्लू के पंखों का १०८ बार हवन करने तथा उक्त मंत्र का पाठ करने से साधक व्यक्ति का उच्चाटन होता है। दूसरा प्रयोगः—मंगलवार के दिन उल्लू के पंल को उक्त मंत्र से १०८ बार श्रमिमन्त्रित करके उस जिस व्यक्ति के घर में गाड़ दिया जायगा उसका उच्चाटन होगा।

तीसरा प्रयोग:-रिववार के दिन कौए के पंख को उक्त मंत्र से १०८ बार श्रमिमन्त्रित करके उसे जिस व्यक्ति के घर में गाढ़ दिया जायगा उसक उच्चाटन होगा।

चौथा प्रयोग:-मनुष्य की हड़ी के ४ श्रंगुल प्रमाण डकड़े को उक्त मंत्र से १०८ बार श्रभिमित्रत करके उसे जिस ब्यक्ति के घर के दरवाजे पर गाढ़ दिया जायगा उसका उच्चाटन होगा। पांचवां प्रयोग:-यूलर की लकड़ी की चार श्रंगुल प्रमाण कील को उक्त मंत्र से १०८ बार श्रमिक्तित करके जिस व्यक्ति के सोने के स्थान खोद कर गाढ़ दिया जायगा उच्चाटन होगा छटा प्रयोग:-कोश्रा तथा उल्लू के पंख को उक्त मंत्र से १०८ बार श्रिमिक्त से १०८ बार श्रिमिक्त कर के जिस व्यक्ति

के घर में गाढ़ दिया जाये उसका उच्चाटन होगा। सातवां प्रयोगः-भरजी नत्तत्र में रमशान की तीन यंगुल प्रमाण की लकड़ी लाकर उसे उकत मंत्र से ७६ बार त्राभिभन्त्रित करके जिस व्यक्ति के घर में गाढ़ दिया जाये उसका उच्चाटन होगा। त्र्याठवां प्रयोगः-मनुष्यकी हड्डीकी ४ श्रंगुल प्रमाण से उक्त मन्त्र से १०८ बार श्रभिमन्त्रित करके जिस व्यक्ति का उक्चटन करना हो उसके वर में गाढ़ देने तथा उस स्थान पर स्वयं गाढ़ देने व उस स्थान पर पेशाब कर देनें से उच्चाटन हो। नवां प्रयोगः-कलिहारी की जड़ को उक्त मंत्र से १०८ बार श्रमिमन्त्रित करके जिसके घर में गाढ़ दिया जायगा उसका उच्चाटन होगा। दसवां प्रयोग -सफेद सरसों, शिव जी पर चढ़ाई हुई माला तथा जल-इन तीनों वस्तु यों को उकत मंत्र से १०८ बार श्राभमन्त्रित करके रात्रु के घर में गाढ़ने से उसका उच्चाटन होता है। भूत नाशन मंत्र:-नीचे लिखा मन्त्र १० हजार की संख्या में जपने से सिद्ध हो जाता है, मंत्र यह

है:-'ॐममे काली कपाली दृहि स्वाहा।'
मंत्र के सिद्ध हो जाने पप श्रावश्यकता के समय
सरसों के तेल को इस मन्त्र द्वारा १०८ बार श्रामिमन्त्रित कर भृतग्रस्थ रोगी के शारीर पर उस तेल
की मालिश करने से भृत चिल्लाता हुश्रा निकल
कर भाग जाता है।

विजय प्रदाता मंत्र:—नीचे लिखा मन्त्र दस हजार की संख्या में जपने से सिद्ध हो जाता है:— मंत्र इस प्रकार है—ॐ नमे कनक पिंगे रौद्रक्रपात-क्दास्त्र धरनी तिस्ठ सरासर सत्वान मोहये भगवती सिद्धियुजो इति मीठ सहामाये स्वाहा।'

सिद्ध हो जाने पर श्रावश्यकता के समय इस मंत्र का नीचे लिखे श्रनुसार प्रयोग करना चाहिये:— इसकी विधि:—कार्तिक मास की कृष्णपत्त की चतुर्दशी को नील वृत्त की जड़ को शमशान से लाए हुए सून में कसकर उक्त मंत्र से १०८ बार श्राममन्त्रित करके मुंह श्रथवा मस्तक पर धारण करके न्यायालय में पहुंचे तो मुकहमे में सफलता प्राप्त होगी।

देहाती पुस्तक भण्डार चावडी बाजार , दिल्ली ६



1936 में स्थापित विश्व विख्यात चिर-परिचित पुराना प्रकाशक चावही बाजार दिल्ली ६